# र छादे गुरुः।

#### महामहोपाध्याय-श्रीमद्गरहिपशिड्तविर्चितः।

"निषयुना विना वैद्यो विद्वान् व्याकरणं विना । त्रनभ्यासेन धानुष्कस्त्रयो हास्यस्य भाजनम्॥"

पण्डितक्रज्ञपतिना, वि, ए, उपाधिधारिका, श्रीपञ्जीवान-विद्यासागरभष्टाचार्य्यासजीन श्रीषाशुबोधविद्याभूषणभट्टाचार्य्यण

भौनित्यबोधविद्यारतभट्टाचाय्येग च

देशान्तराभिधानेन संधिप्तटीकया च समलकृतः संस्कृतः

सज्जीकतः प्रकाशितश्व।

दितीय संस्तार या म्।

किकाताम इनगय्यीम्

सिद्धेम्बर्यन्त्रे

सुद्रितः।

प्रकाशक—पण्डित-श्रीश्राश्चोध-विद्याभूषणभद्दाचार्यः
प्राप्तिस्थान—
रनं॰, रमानाथ मजुम्दार प्रीट्,
प्राप्तिस्थान—
श्रीमहार्ष्ट प्रीट् प्रोष्ट-श्रीपस । जालवार्याः

प्रिस्टार — श्रीश्रविनाश्रवस्य मण्डल । सिक्षेश्वर प्रेस, १८१२ श्रिवनारायण दास जेन, कलिकाता।

hna Public Library

## षय राजनिघरही वर्यानुक्रमेण सूचीपवेम्।

| विषया:             | पृष्ठाकाः                  | विषया:               | वृश्वाद्धाः   |
|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| मङ्गलाचरग्रम्      | 8                          | त्यवचना <b>म</b>     | १८            |
| ग्रस्थायना         | ₹                          | चय गुडूचादि          | वर्गः।        |
| ष्यथ पानपारि       | देवर्गः।                   | गुड्यी               | 79            |
| त्रय त्रान्पदेशः   | d.                         | मूर्वा '             | 78            |
| जाजूसदेग्रः        | <b>99</b>                  | पटोखम्               | 29            |
| साधारगद्गः         | •                          | काकोली तहेद्य        | 89            |
| चेव्रमेदाः         | 39                         | माषपर्या             | >9            |
| भाष धरण्यादि       | वर्गः।                     | सुन्नपर्गी           | ₹ <b>U</b>    |
| ष्यथ भूमिनाम       | <b>ę</b> •                 | चौवन्ती तक्षेदास     | ₹4 <b>१</b> € |
| तब्रेट्। स्थिव स   | \$55B                      | <b>बिङ्गि</b> नी     | 99            |
| ग्रीसनाम तद्वयमारि | विषर्- १३                  | कोषातवी              | e5.           |
| वाननादिनाम         | १३                         | कपिकच्चू:            | 97            |
| ष्ठचनाम तद्वयवादि  | <b>毒者 ₹8</b> ─- <b>१</b> € | <b>प्रावाश्ववही</b>  | \$E           |
| क्शिकाद्यः         | ₹.                         | वहुतुम्बी            | **            |
| सवारकार्यः         | 99                         | जीमूतकः              | **            |
| प्रस्तुटनाद्यः     | * **                       | बन्धावनीटकी          | **            |
| श्र्याद्यः         | <b>e</b> \$                | तिसत्याः<br>नास्ययाः | . <b>7</b>    |
| वचत्रचात्यः        | 57                         | नास्वयीं '           | 7             |

#### iti

| विषयाः                     | पृष्ठाङ्गाः    | विषया:               | पृष्ठाङ्काः     |
|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| <b>प्रमुवास्गी</b>         | ₹ 0            | श्रत्यस्य पर्यो      | , <b>\$</b> <   |
| मचेन्द्रवा कणी             | **             | श्रुष्यी             | <b>&gt;&gt;</b> |
| यवतिस्ता                   | ₹ १            | <b>ग्रावर्शको</b>    | 35              |
| <b>क्ट्रज</b> टा           | 29             | कर्षकोटा             | 11              |
| च्योतिषातौ                 | <b>₹</b> ₹     | वड़ी                 | "               |
| तेजीवतौ                    | 29             | भसतस्वा •            | 80              |
| <b>श्रश्च</b> दा           | <b>19</b>      | पुत्रदात्री          | • ,,,           |
| नीलपुष्पी                  | \$\$           | पसाभी                | 97              |
| मोरट:                      | æ              | ं षथ भवा गरि         | वर्गः।          |
| <b>प्रन्दीवरा</b>          | *              |                      |                 |
| वस्तान्त्री                | ₹8             | •                    | 88              |
| सीमवद्यी                   | **             | <b>मिश्रेया</b>      | "               |
| महिषवद्वी                  | •              | ग्राखिपवाँ           | . 188           |
| वसादमी                     | -<br><b>57</b> | समष्ठिला •           | 77              |
| गोपालकर्कटौ                | . 专业           | व्रस्ती तक्षेदास     | 88—8K           |
| कावनासा                    | **             | वारकारी तहे दस       | 84—8¢           |
| काकादनी                    | **             | पृश्चिपगाँ           | 99              |
| गुक्ता तद्वेदस             | ₹€             | गोच्रसद्भेद्भ        | , 8 <b>%</b>    |
| <b>इस्टारक</b> स्त्र हेस्य | <b>39</b>      | यासः                 |                 |
| वौवत्तिका                  | . \$19         | वासकः                | 85              |
| ताखी .                     | 99             | श्चितावरी ,          | . 27            |
| कारहीर:                    | 99             | भन्य <b>ासस</b> इंद् | 84              |
| 414 410 4 44               | ŞC             | भाग्नद्भगी           | · Wo            |
|                            | ,              | 1                    |                 |

| विषया:                  | पृष्ठाकाः    | विषया:                                                    | पृष्ठाङ्गाः  |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| वासुची                  | ٧٠           | मार्कंव:                                                  | <b>€</b> ₹   |
| प्रयापुष्पौ तहेद्य      | मू०—पूर      | काकजङ्ग                                                   | 47           |
| गरपुक्षा तक्षेद्य       | ¥1-45        | <b>चुसहेदाब</b>                                           | 47-47        |
| भ्रामाः                 | <b>19</b>    | सिन्दुवारसङ्गेद्ध                                         | *            |
| त्रम्बष्ठा              | 9,           | <b>ग्रेफा</b> लिका                                        | 17           |
| नौलौ तज्ञेद्य           | ¥\$          | भे रहा                                                    | (8           |
| गोजिहा                  | <b>&gt;</b>  | पुतदा                                                     | <b>19</b>    |
| भपामार्गसङ्गेद <b>य</b> | 8,1          | तकाचा                                                     | *            |
| वसा                     | , t <b>Q</b> | स्त्रपुंती                                                | <b>4</b> 4   |
| महासम्बा                | æ            | खस्यमः                                                    | D)           |
| मुश्रावला               | æ            | श्रिम्(ग्र)डो                                             | **           |
| मतिवला                  | યૂલ          | भरखकुसुमाः                                                | 77           |
| भद्रोदनौ                |              | माचुलां तझेदश्च                                           | <b>(4-(4</b> |
| मदाराष्ट्री             | n            | कासमदेः                                                   | 99           |
| प्रश्रान्था             | ey           | त्रादित्यपतः                                              | w            |
| च्युवा                  | <b>20</b>    | श्रेतासी                                                  | €\$          |
| ग्रतावरो तहेद्य         | Ãc           | नी खासी                                                   | 99           |
| एसदालुकम्               | ų٤           | प्रजगन्धा                                                 | 99           |
| तेरियी                  | .9           | प्रादित्यभक्ता                                            | *            |
| विवारी                  | 97-          | प्रजगन्धा<br>प्रादित्यभक्ता<br>विषस्षिसहेद्य<br>कालाञ्जनी | (c           |
| जयन्ती                  | •            | वासामगी                                                   |              |
| वावमाची                 | 77           | कार्पासी तहेद्य<br>कोविचायः                               | :42          |
| <b>मृतत्रे</b> को       | 46 3         | त्रीविद्याचः                                              | <b>y</b> 6   |

|                                       | [8                      | ב <b>ב</b>         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषया:                                | पृष्ठाङ्गः              | विषया:             |   | पृष्ठां द्वाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सातला                                 | 9.                      | वन्द्रांकः         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कामद्वाद्धः                           | >>                      | कुलेत्या           | c |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चक्रमदेः                              | 77                      | तगडुखीयः           | • | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| भिज्भिरौटा                            | 98                      | चिविद्वी           |   | Z.W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | 0                       | नागग्राखी          |   | *>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रयं पर्पटादिव                       | गि:।                    | <b>जुटु</b> म्बिनी | • | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पर्पट:                                | 98                      | स्थलपद्मिनी        |   | . dg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| जीवकः                                 | <b>27</b>               | जम्बः              | , | <b>,,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>म्रह्म</b> :                       | **                      | न गदन्ती '         | - | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| म्रावगी तक्केद्य                      | ७५                      | विषाुक्रान्ता      |   | 데 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मेदा तज्ञद्य                          | હ <b>યુ</b> —७ <b>ફ</b> | कुराईंद:           |   | 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>भृ</b> िष                          | 77                      | भूम्यामसी          |   | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वृद्धिः                               | ۴ر                      | गोरची              |   | . =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>धूम्रपत्ना</b>                     | 99                      | गोसोमिका           | • | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| प्रसारगौ                              | 91                      | दुग्धफेगी          |   | <b>&gt;7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पाषागभेदसाहेदाश्व                     | 95                      | चुट्रास्त्रिका     |   | erz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ग्रह्कन्या                            | 92                      | लजाही सहद्य        |   | >9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वहिंचड़ा                              | <b>39</b>               | इंसपादी            |   | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चीरियाी                               | 99                      | काधरा              |   | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| खर्याचीरी                             | 50                      | युनर्नवा तक्केदाय  |   | مر المراس |
| व्राथमा्या                            | ,,                      | वसुकः              |   | ۥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| हरन्ती                                | 58                      | · •                | e | 9,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | "                       | मिलपालका           |   | ~<br>***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ |                         |                    |   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| विषया:              | वृष्टाङ्गाः | विषया:                      | पृष्ठाकाः   |
|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| अस्याची             | చ్చిం       | चयवम्                       | 200         |
| गुगडाला             | - ;,        | चित्रकः                     | \$ 0 \$     |
| भूपाटली •           | 21          | कालः                        | *           |
| पाग्डुरपाखी         | 99          | विष्णा                      | **          |
| श्वेता              | ٠ 🕦         | वचा                         | 808         |
| त्रहार्खी           | <b>99</b>   | मेध्या .                    | , 92        |
| द्रवसी              | ৪২          | कुल्डाः                     | 99          |
| द्रोगपुर्यी तहेद्य  | ,           | जीरकसद्भेदास                | 808808      |
| भागड                | 23          | मिथिका                      | ***         |
| गोरचहुग्धी *        | 1,          | <b>च्छिप्</b> यत्री         | १०५         |
|                     | 0.          | चिष्टु तक्केदश              | 99          |
| षय पिपस्यादिव       | o(;  •      | त्राग्निजारसाद्वेदाश्च      | १०ई         |
| िपपासी              | 2ई          | रास्ना                      | 19          |
| -गजीषगा             | , 9,        | स्रूसेंसा                   | @a 9        |
| संस्थी              | ೬೨          | मुस्रोला                    | £3          |
| वनिपणली             | <b>99</b>   | सैन्धवम्                    | <b>&gt;</b> |
| ्यम्यिकम्           | • 97        | सीवर्षसम्                   | 802         |
| ्राकी               | ھح          | काचलवयम्                    | 77          |
| <b>प्राट्रे</b> कम् | "           | विडम्                       | **          |
| मरिचम्              | 88          | गाढ़ा दिखवगम्               | 308         |
| श्यामिर्यम्         | <b>»</b> 7  | सासुद्रकम्                  | •           |
| धान्यवाम्           | . <b>97</b> | द्रोग्ययम्<br>श्रीष्रदक्षम् |             |
| युवानी              | -\$-0       | <b>भीष्रवाम्</b>            |             |

| विषया:                | पृष्ठासाः     | विषया:             | ं युराकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रोमकम्                | , 550         | वंश्वरीचना         | - 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| व्यवसीद्।             | ,,            | मञ्जिष्ठा          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| रेगुका                | . 848         | <b>च</b> रिट्रा    | c १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| बोलम्                 | <b>,,</b>     | दाक्डिंद्रा        | 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कर्ष्:                | 999           | लाचा               | <b>**</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पाठा                  |               | भलत्तवः            | · <b>??</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वचासम्                | >>            | लोघः               | . 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>प्रस्</b> वेतसः    | \$ \$ \$      | क्रसुकः            | • 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कट्का                 | 818           | भातकी.             | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| त्रतिविषा तत्-ग्रोधनच | **            | संसुद्रफलम्        | • . १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सुखा तज्ञेदश्व        | ११५           | निविषा             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यष्टीमधुस्तद्वेदय,    | ११६           | विषनाम             | . es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| भाष्ट्री (भागी)       | 99            | वत्सनाभः           | * **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पुष्करमू लम्          | ११७           | स्थावरविष्रनाम     | . • n •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ब्रह्मी               | <b>79</b>     | भटी तद्भेदस        | 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दन्ती तहेद्य          | ११८           | ससुद्रफेनम्        | . 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| दन्तीवीजम् (जयपासः)   | ११८           | चपीनन्तह्ने दास    | १२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | 12120         | टक्क्यां तहेद्य    | 172170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्वचम्                |               | सानुन्यः           | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तमासपत्रम्            | . ,,          | <b>चिमावस्त्री</b> | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नागक्षेत्ररम्         | * ***         | इसिमदः             | ? * ? ? ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तवचीरम्               | <b>,</b>      | खर्जिचार: "        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तालीर के              | , <b>77</b> · | खवचारुम्           | • <del>*</del> * * <b>* *</b> * <b>*</b> * |

| विववा:           | मृहाकाः ।                               | विषया:            | वृश्वाः             |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| ्बच्चम्          | <b>१३</b> १                             | मुखानुः           | ys y                |
| यवचारः           | <b>?\$?</b> ,                           | पिग्डालुकडेद्य    | 184184              |
| सवचारः           | - <b>9</b> 5 ,                          | वासातुः           | 79                  |
| <b>मायापालम्</b> | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | फोखालुः           | 77                  |
| षय मूलका         | दिवर्गः ।                               | पाणियासुः         | ***                 |
| जब स्रूपाना।     | <b>A.</b> A                             | नौलालुः           | 989                 |
| मुखकल देव        | \$\$\$\$\$9                             | मिष्वीवन्दः       | . 49                |
| <b>ब्रह्मनम्</b> | <b>39</b>                               | इसिकान्दः         | >>                  |
| पिकमूखम्         | 9,                                      | कोलकन्दः          | 185                 |
| वालमूलगुबाः      | 135                                     | वाराष्ट्रीकन्दः   | 37                  |
| गर्भरम्          | 99                                      | विषाुकन्दः        | 185                 |
| श्चिगुराहेदाश्च  | 185-180                                 | धारियीवन्दः       | <b>31</b>           |
| वंग्रसहेदास      | . 99                                    | नाकुकी तन्नद्य    | 19                  |
| - वंश्वाग्रनाम   | 181                                     | मालाकम्दः         | 180                 |
| वेत्र:           | 92                                      | विदारिका तद्वेद्य | १५०१५१              |
| माननी            | **                                      | श्राखालीकन्दः     | . <b>77</b>         |
| श्रोखी           | <b>19</b>                               | च्यालवान्दः       | <b>17</b>           |
| स्पाटकः          | 187                                     | तेसकदः            | १५१                 |
| स्पादा           | 9)                                      | त्रिपर्यौ         | 79                  |
| पेख              | *,                                      | पुष्तरकन्दः       |                     |
| र सीनसाइदाय      | 187-189                                 | मुसलीकन्दः        | <b>*</b> > <b>*</b> |
| प्रसास्कृतके । य | 185-188                                 | गुकाह्मकन्दः      | • १५३               |
| ्र गूरणसाहेर्स   | 188-184                                 | नागामा            |                     |

| विषया:                     | पृष्ठाचाः                              | विषया:                | श्रुवादाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वरजोड़िः                   | 17 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 'सीरतुम्बी            | · Fre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वासूवाशावम्                | ************************************** | 'भूतुम्बी             | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| चुकाम्                     | · 9•                                   | किल्पम् •             | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चित्रौ तहदास               | 148 5AA                                | <b>धाराको</b> श्चातकौ | ` <del>'9</del> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श्रिगुपत्रगुगाः            | 79                                     | <b>एसिकोश्चातकी</b>   | १4२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पालकाम्                    | "                                      | खाइपटोखी              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| राज्यािकनी                 | *                                      | पटीलस चतुरङ्गराणाः    | <b>7</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| जपोदकी तज्ञदास             | * * * * *                              | मृगाची                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कुगाम्चरगुगाः              | SMO.                                   | दिधपुष्पौ .           | 18/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कीसुम्भग्रावरागाः          | <b>*</b>                               | श्रमिशिकी •           | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रतपुष्पादलगुगाः          | <b>)</b>                               | वारवृत्ती             | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पत्रतग्डुलीगुगाः           | "                                      | ववीटवी                | 1448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रा जिकापत्रगुगाः           | 97                                     | खादुतु(वि)म्बिना      | . **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सार्घपपत्रगुगाः            | श्रीद                                  | 'निषावी               | ~** <b>&gt;&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| चाष्ट्रिरीगुगाः            | 57                                     | <b>इत्तनिया</b> विका  | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| घोली तहर्य                 | <b>)</b> >                             | वात्तीवी              | · १ 🙌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| जीवशावः                    | <b>9</b> 7                             | खड़री.                | * <b>59</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| गौरसुवगंत्राकम्            | . १सॅड                                 | चाखडाङ्गरिकम्         | 1.566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पुननेवा-वसुवायोः श्रावा    | पुर्याः ,.                             | खर्बुजा               | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पश्चादिप <b>श्वन</b> ामगुग | t: ,,                                  | वर्वटी                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मिश्रक्याकम्               | .१40                                   | व्रपुरी               | FFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कुषाण्डी                   | 9+                                     | एवं रि:               | ; <b>199</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>तुन्धतु</b> स्बी        | ~ <b>99</b>                            | वालुकी                | THE STATE OF THE S |

| िवसमा:          | 195491:                                 | निस्याः         | 188181:     |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|
| भौनवर्विद्या    | ****                                    | -पायारी         | 192         |
| चिभिंठा         |                                         | एरएडसिदास       | 195-142     |
| मंगाणुखी        | THE                                     | <b>चोग्डा</b>   | 97          |
| <b>बुहुर्चो</b> | · <b>99</b>                             | स्ताकरमः        | ***         |
| षय शासास        | ादिवर्गः।                               | कारी तज्ञद्य    | -30         |
| गामनी           | 198                                     | मदनसङ्गेदाश्व   | *******     |
| मोचरसः          | \$ 10 P                                 | विखान्तरः       | . 8228      |
| रोषीतवः         | 7,                                      | तस्टी           | **          |
| एकवीर:          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | म्बीवही तहेद्य  | 101-100     |
| धारिभद्रः •     | \ \$exp:                                | रामकाख्डः       | - 99        |
| न्खदिरः         | 101                                     | यावनासः         | 19          |
| श्रेतसार:       | * 99                                    | द्रचुरः तहेद्य  | 99          |
| रत्नवदिरः       | 17198                                   | स्डा:           | 16.20       |
| निर्खिद्रः      | ***                                     | काश्रः          | 99          |
| षरि:            | 1. <b>29</b>                            | प्रशिरी         | . S.E.S     |
| च्खादिरसार:     | > <b>&gt;&gt;</b>                       | शितद्भः तद्भेदश | *           |
| ग्रमी तहेत्य    | · 18/04                                 | व्यक्तजा        | <b>10</b>   |
| व्यक्रिकार्य    | \$ 10 K \$ 100 €                        | कुरुणं तहेद्य   | = <b>1</b>  |
| ष्रिनेदः        | **                                      | -नसराहेदय       | 121-14      |
| व्यकार्यः       | <b>`9</b> ,                             | नीसदूर्वा       | ' <b>**</b> |
| प्रहरी          | . 19                                    | गोलीमो          | • *         |
| निष्यती         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | मालाटूर्वा      | est .       |
| सुची तत्तेवस "  |                                         | ्युकाची         |             |

| विषया:            | पृष्ठाकाः  | विष्याः :                  | एडाकाः      |
|-------------------|------------|----------------------------|-------------|
| दूर्वासाचारसगुराः | <b>122</b> | ग्रैवालम्                  | 148         |
| कुन्दुरः          | <b>s</b>   | भय प्रभद्रादिवर्गः         | į . ,       |
| भूत्यसङ्गद्य      | 122-125    | ग्रभट्र:                   | 144         |
| चख बः             |            | मुचानिम्बस हेट्य           | 124         |
| इषुदर्भा .        |            | भूनिन्धः                   | 150         |
| गोमू तिका         | <b>#</b> { | नेपालनिम्बः                |             |
| श्चिष्यिका        | 1 <b>1</b> | सचुकाष्ट्रायं:             | • ' *       |
| नि:श्रेषिका       | 720        | ग्राग्निमम्बस <b>न्य</b>   | . 125       |
| गर्मोडिका         | 77         | म्योनाकः तद्वद्य           | <b>#9</b> ' |
| मञ्जर:            | 99         | - प्रमा                    | 122         |
| गिरिभू:           | <b>*</b>   | वासरी                      | 700         |
| वंश्रपती          |            | ग्रमन्तवः                  | . 17        |
| मयानकः            | . १८१      | विधिवारः                   | 8.08        |
| पश्चिवादः         | <b>.</b>   | प्रारम्बधः (वर्षिकारमेदः). | Gyy.        |
| पटुलगम्           | <b>4</b>   | <b>दृश्चिकाली</b>          | 0<br>1 77   |
| पखान्धः           | <b>29</b>  | कुटनः                      | 707         |
| गुराहाः           | 127        | इन्यवः                     | "           |
| गुराडकन्दः        | *          | शिरीष:                     | 708         |
| चिवा              | \$2\$      | वर्षः                      |             |
| गुग्डासिनी        | <b>,</b>   | ष्टतकरङ्गः (करज्ञमेदः)     | ₹•8         |
| ग्रुखी            |            | महाकर्षः                   | 99          |
| यरिपैश्वम्        | 7,5        | पूरितवरज्ञः                | <b>.</b>    |
| दिज्ञतः           | 128        | गुक्तुरहाः                 | ·- 35       |
|                   | -          | •                          |             |

| •              |                          |                          |              |  |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--|
| विषया:         | पृष्ठा <b>काः</b><br>१०५ | . विषयाः                 | वृहासाः      |  |
| रीताकरम्रः     | , <b>⋦•</b> ∦            | प्रज्ञ:                  | 717          |  |
| पद्मोतः        | и 🗩 ,                    | चित्रुः                  | 717          |  |
| नौलव्यः        | ₹•€                      | दग्धा                    | "            |  |
| 'सर्चः' ।<br>' | <b>,</b> 77              | भाषीटः<br>भाषः           | <b>,</b> 9   |  |
| मञ्जर्यः       | . <b>₹•</b> 9`           | श्चाकः                   | - 99         |  |
| तालदुमः        | 9,                       | त्रिज्ञपा तहेदास         | 819          |  |
| यौतालः         | <b>99</b>                | त्रिंग्रपातितयसामान्यगुग | ाः २१५       |  |
| हिना खः        | 705                      | त्रसनः                   | 99           |  |
| माडः           | 99                       | नीसवीजः                  | 19           |  |
| त्बम्          |                          | वस्यः                    | 99           |  |
| तमाखः          | 202                      | पुत्रजीव:                | ₹१4          |  |
| क्दम्बः        | <b>99</b>                | मदापिगडीतवः              | 7)           |  |
| धाराकद्ग्बः    | 7)                       | वारकारः                  | *            |  |
| -पूलीवद्ग्बः   | 790                      | कटभी तज्ञेद्य            | <b>७१५</b>   |  |
| भूमीकदम्बः     | . 99                     | कटभीषयगुगाः              | 39           |  |
| विवदम्बगुगाः   | 79                       | चवकः                     | "            |  |
| - वानीरः       | 9;                       | देवसर्पः                 | र्श्ट        |  |
| मुन्भी         | 99                       | खकुप:                    | <b>,</b> 7   |  |
| वितसः          | 789                      | विकक्तः                  | **           |  |
| .* <b>44:</b>  | <b>77</b>                | षय वारवीरादिव            | g. 1         |  |
| भव्यन:         | ***                      | भव पार्पाराद्वगः।        |              |  |
| भूजं:          | 9.                       |                          | 779          |  |
| ितिनग्रः       | 727                      | भत्रसाहेदाम १            | <b>77-77</b> |  |

#### [44]

ſ

| विषया:              | . एडाहा:     | विषया:           | : <b>45441</b> : |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| कोविदारः            | 平文号          | <b>वासन्तौ</b>   | <b>**</b>        |
| मक्स इत्य           | 778          | ज्ञवम <b>िका</b> | <b>海神</b>        |
| श्चेतमन्दारः        | FAM          | अप्रतिसृत्तः ः   | · <b>19</b> -    |
| नमेच:               | <b>'99</b>   | यूधिका तम्रह     | 444-44B          |
| पंचात्रः            | <b>37</b>    | · कु <b>ङाः</b>  | . 99             |
| युवागः              | 99           | सुचकुन्दः        | **               |
| तिस्वा              | 神子学          | क्रमणी           | e 4 74           |
| तिसक्तवग्रुगाः      | "            | ामाधवी           | * 19)            |
| ष्रगस्यः            | <b>)</b>     | गिवारी           | ~ <b>)</b> )     |
| पाटखी तज्ञेद्य      | एक्ड्र       | श्वन्दः •        | . 93             |
| मग्रोकः             | 77           | वकः              | 774              |
| चम्पक्तिह्रद्य      | 795          | वीविवा           | <b>75</b> .      |
| व्युत्तः            | 772          | बन्ध् वः         |                  |
| श्वेतकेतकौ          | <b>' 9</b> > | ित्रिसन्धिः      | . 7FE            |
| खयंकेतकी            | • 27         | जपा              | <b>)</b> )       |
| सिन्द्री            | .230         | भ्रमरारि:        | 27               |
| चाती                | 9)           | तक्यी.           | -1485            |
| सुद्रद:             | २३१          | राजतच्यी         | <b>*</b>         |
| <b>ग्रतपत्रिका</b>  | 7,           | रत्ताचानः        | * 79             |
| मश्चिका             | 97           | विक्रिरातः       | :東京と             |
| विद्यता (महिकामेदः) | २३२          | नीलपुष्पा        |                  |
| या विका             | 9)           | भिक्तिं,तहेद्य   | - 19             |
| वासूरीमिविवा        | * 99         | च्युकाँ ।        | -75-             |

| ı                   |                                         |            |
|---------------------|-----------------------------------------|------------|
| विषया:              | पृष्ठाचाः                               | विषया      |
| तंगरम्              | 780                                     | चैत्यंचं त |
| दमनसन्नेद्य         | 78:789                                  | पुष्पद्रवः |
| <b>उ</b> चसी        | 79                                      | जात्वादी   |
| मचवः तद्वेदश        | 787                                     |            |
| श्रंज कराहे दास     | 787-787                                 | <b>3</b> 1 |
| तिविधार्जवस्याः .   | 77                                      |            |
| वनवर्वरिकाः         | 91                                      | ग्रामसाइ   |
| नद्भापती            | 99                                      | जम्बू साझे |
| पाची                | • • •                                   | पनस्तः     |
| बासकम्              | 889                                     | कदली       |
| वर:                 |                                         | नारिके     |
| सुरपर्धम्           | 77                                      | खर्जूरी    |
| <b>मारामग्रीतसा</b> | २ <b>१</b> ५                            | चार:       |
| वामलम्              | 99                                      | भद्वातक    |
| पुराहरीकम्          | . 9,                                    | राजादन     |
| कोवानदम्            | 784                                     | दाज़िम:    |
| नौसक्मसम्           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | तिन्दुका   |
| निविधवानसं तहेदारि  | देवाच ,,                                | मचोटः      |
| षशिनी               | >>                                      | पौजुरतक्र  |
| पंचवीणम्            | <del>\</del>                            | पारवतं     |
| रंगासम्             |                                         | मध्यस      |
| त्रास्यम् .         | 95                                      | मब्यम्     |
| विश्वसम्            | - ₹85                                   | भागवन      |
| ₹                   |                                         | <u> </u>   |

विषयाः पृष्ठाचाः उत्पर्धः तद्भेदादिवच २४८—२४८ पृष्णद्रवः .,, जात्वादीनामामीद-खितिकासः २५०

#### श्रथ श्रास्त्रादिवर्गः।

दिश्य 有以事一 不以致 दाश्व 584-580 हीजगुगाय **?** तम्रेदास २५८-- २५८ लक्त दे दिवस्र १५८-- २६० तब्रेदाश्च 464---**33** 783 ħ. 7: " **468 स** हे दश्च २६६- २६५ देद्य 248-546 तझेद्य \* तिहरस 745 म् *5*7°

| विषया:                   | पृष्ठाकाः 🗎      | विषया:         | पृष्ठाकाः     |
|--------------------------|------------------|----------------|---------------|
| ट्राचा                   | 262              | तुम्बरः        | <b>'25</b> 9' |
| • गोस्तनी तहें द्य       | 745-742          | बद्राचः        | <b>39</b>     |
| कर्मारः                  | 2190             | विल्वः         | 7,            |
| पर्वम्                   | <b>)</b> 9       | सङ्ग           | 558           |
| पिपाल:                   | 99               | वतवः           | <b>३</b> ट8   |
| वठ:                      | १७१              | वर्षंटः        | *             |
| वटो                      | 79               | श्चेषातवाः     | . 97          |
| त्रश्नत्थिका             | 77               | भूववुदारवः     | <b>२</b> ट्यू |
| प्रचलक्रेट्स             | २७३              | सुव्यक्तः      | <b>99</b> -   |
| खदुम्बर:                 | 77               | वारमर्दः       | <b>&gt;9</b>  |
| नबुदुम्बरिका             | <b>5</b> 05      | - तेजःपासः     | PER           |
| वाकोडुम्बरिका            | **               | विवास्टवः      | 19            |
| <b>उदुम्बरत्वचागुगाः</b> | 805              | इरोतको तहेदार  | 1524-522      |
| बदरसाहेदास               | <b>10</b> 5—805  | विभौतवाः •     | • 19          |
| वीजपुरसाद्वेदाश्व        | 50K-500          | पूगसत्पत्तनाम  | 756           |
| <b>प्रामलको</b>          | <i><b>ए</b>ए</i> | सेरौ           | 77            |
| काष्ठवाती                | 705              | तेखनम्         | \$5.          |
| चिन्नः तद्वयनगुगाम       | 305-205          | गोल्यम्        | **            |
| चामातवः                  | ,,               | चोखा           | 77            |
| नार्षुः                  | 750              | पूगविश्वषगुगाः | 450481        |
| मिम्बूक:                 | 17               | नागवडी तडेदास  | 455-458       |
| जम्बी रसाहे द्य          | 750-758          | चूर्यमिदाः     |               |
| ·विष्तः                  |                  |                |               |
| 1                        |                  |                |               |

| विषया:               | पृष्ठाकाः                                    | विषया:            | पृष्ठाकाः         |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| प्रथ चन्दनादि        | 1                                            | बुंहर्            | ***               |
| मीखकं तहेदाब         | \$29—\$00                                    | सारिवा तन्नेद्य   | इ१8               |
| देवदाच तज्ञेदख       | 79                                           | नखराहेद्य         | ¥88—\$8K          |
| चीड़ा                | 308                                          | स्वा              | 99                |
| समपर्याः             | 9,1                                          | खौग्यम्           | . \$18.           |
| सरतः                 | <b>29</b>                                    | <b>सुरा</b>       | ₹१€               |
| कुषुमं तद्गेद्य      | ₹°₹                                          | ' श्रीतियम्       | •                 |
| प्रियह:              | <b>77</b>                                    | चोरकः             | **                |
| वास्त्री तज्ञेदादिवा | ₹ <b>% - - - - - - - - - -</b>               | पद्मकम्           | <b>2 9 9</b>      |
| गोरीचना              | <b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , , | प्रपीकारीकम्      | 7)                |
| वर्षरसङ्गदादिवाच     | Ø8€—¥0€                                      | <b>बाम</b> ज्जकम् | <b>३१८</b>        |
| र्जवादि              | 9.9                                          | मांसरोषियी तहेर्य | 77                |
| तुची                 | * <b>4</b> 99                                | मीवेष्टः          | *)                |
| जातीपत्री            | 705                                          | <b>उग्नीर</b> म्  | 218               |
| जातीफलम्             | ;<br>*                                       | निखका             | "                 |
| वक्षीखम्             | **                                           | त्रय सुवर्णा      | देवगै:।           |
| <b>सवज्रम्</b>       | "                                            |                   |                   |
| सारुसहराय            | \$02-\$80                                    | सुवशं तद्गेदास    | <b>\$\$\$\$\$</b> |
| वडामांसी[तहेदास      | \$5\$55                                      | रीप्यम्           | <b>, ,</b> ,      |
| तुक्याः              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | <b>त्रावम्</b>    | <b>\$78</b>       |
| गुरगुलुसा हे दे। य   | <b>३१</b> १                                  | त्रपु :           | * 7,5*            |
| FIN:                 | ***                                          | सीसवाम्           | <b>\$74</b>       |
|                      |                                              | मीतिः सहेरमा -०१  | 333.450           |
| Uttar                | para Jaikris                                 | Date.             | かん                |
| McCII.               | No. 2                                        |                   |                   |

### [ 24 ]

| विषयाः                      | पृष्ठाच्यः                              | विश्ववाः                   | TETET:         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|
| वां सम्                     | 994                                     | रसाञ्चनम्-                 | \$\$\$         |
| वसंखोदम्                    | 199. 1                                  | सोतोऽधननाइचगर              |                |
| <b>प्रयस</b> ान्तम्         | <b>77</b> '                             | किम्बः                     | <b>2</b> 9     |
| <b>लो</b> इतिष्टम्          | 279                                     | तुत्यं तझ्रह्य             | ***            |
| सुखारम्                     |                                         | पारदः                      | <b>10</b>      |
| तीचाम्                      | <b>20</b>                               | त्रस्वः तद्गेदादिक्ष       | · 05.5         |
| समसामाधितधातुदीषाः          | ३२८                                     | स्कठी                      |                |
| मनः शिखा                    | ,,                                      | जुद्धवाः                   | 235            |
| सिन्द्रम्                   | "                                       | गडः ॰                      | , 99,          |
| भूनागः                      | 372                                     | किमिग्रज्ञः                | 99             |
| चिष्क् ल म्                 | 91                                      | वर्षदं:                    | <b>99</b> .    |
| गैरिकहयम्                   | 770                                     | ग्रुसि:                    | 355            |
| तुवरी                       | 99                                      | जलशुक्तिः                  | • 39,          |
| <b>इ</b> रितालम्            | <b>99</b>                               | <b>ख</b> िनी '             | 99i            |
| गन्धवसाद्वेदादिवस           | \$ <b>\$</b> \$                         | दुग्धपाषागः                | \$80           |
| ্ <b>য়ি</b> ভা <b>স</b> ম্ | ••                                      | कर्प्रमिथाः                | 79             |
| सिक्यकम्                    | १३१                                     | सिकर्ता                    | 9.5;           |
| <b>धातुकासीसम्</b>          | 99                                      | वसुष्ठदयम्                 | <b>&gt;9</b> , |
| पुष्पकासीसम्                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | विमख्य                     | 7.01           |
| धातुमाचिनं तहेदस            | <b>***</b>                              | त्राखुपावाबः               | F#             |
| नीलाञ्चननामगुणाः            | 77                                      | रत्निकत्तिस्तत्त्व्यायाः   | <b>F</b>       |
| कु बत्या झनम्               | <b>中</b> 事                              | महिंचियां तन्त्रिप्राप्ताच | 281-18R        |
| पुत्राञ्चनम्                | 79                                      | सुला*.                     | 184-161        |

| विषयाः                | वृष्ठाकाः        | विवया:                   | पृष्ठाचाः   |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| प्रवासः               | 88¢              | यसुनानाम तष्जलगुबाय      | \$4.4       |
| मरकतम्                | ¥85—884          | नमेदाया नाम तज्जलग       | वाच "       |
| पुष्परागः             | 77               | चक्भागाजसगुराः           | 17)         |
| शीरकं तहेदास          | e8\$—\$8\$       | सरखतीनाम तज्जसगुब        | IN ANA      |
| नीससङ्गदाय            | 28 <b>5—</b> 085 | मधुमतीजसगुगाः            | 79          |
| गोमेदकः .             | **               | श्रतद्वप्रस्तिनदीज खगुगा | _           |
| वैद्रयम्              | 28\$             | श्रोण-वर्षरक-वेत्रावतीन  | री-         |
| नवग्रहरत्रक्रमः       | **               | जसगुग                    | T: "        |
| महारतीपरुतानि         | . 34.            | पयोष्णीनदीजलगुराः        | 99          |
| साटिवाः               | 7.               | वितस्तानदीजलगुगाः        | <b>१</b> ४८ |
| सूर्य्यकान्तः         | <b>३</b> प्र     | सरयूनदीजलगुगाः           | ,           |
| वैकान्तम्             | 77               | गोदावरीनदीनाम            |             |
| चन्द्रवान्तः          |                  | तञ्जलगुणाय               | 99          |
| राजावर्तः             | ३५२              | क्राग्डान्द्राम तव्यवगु  |             |
| पेरोजम्               | 99               | मलापशा-भौमरघी-षष्ट       | 11-         |
| त्रश्रोधितभातुरत्रहोष | त्राः ३५३        | नदोजलगुगाः               | **          |
| षय पानीया             | द्दवर्गः।        | तुष्ट्रभद्रानदी नसरायाः  | 70          |
| पानीयनामगुगाः         | SAS              | कावेरीनदीजलगुगाः         | FKE         |
| दिच्चोदकनामगुगाः      | 7,               | नदौविश्रेषजखगुगाः        | 19          |
| समुद्रनाम तट्याखरु    | ाश्व "३५५        | देशविशेषाचदौजसगुगा       |             |
| नवा नाम तज्जलसू       | च गुगाः "        | कालभेदात् नदीजलगुर       | ानेदाः" ,,  |
| सामाचनद्वीनाम         | 99               | षानूपदेशजलगुराः          | 144.        |
| भागोरधीनाम तज         | लगुजाम ३५६       | ग्रम्बद्मान्यग्याः       |             |

| विषया:                       | पृष्ठाकाः   | विषया:                     | वृष्ठाक्षाः  |
|------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| साधारगजलगुगाः                | ₹60         | जलपानविधिः                 | ₹₹8          |
| देशभूमिमेदात् जलगुणाः        | 15          | मान्तरीचजलभेदाः            | 99           |
| ऋदवारिगुगाः                  | 99          | धारादीनां चतुर्णां खरूपम्  | 77           |
| प्रस्वग जलगुगाः              | "           | धाराया नदी                 | "            |
| तषुगिजलगुगाः                 | <b>36</b> 8 | गाङ्गजततच्यम्              | "            |
| वापीजलगुगाः                  | 97          | सासुद्रजललचगम्             | * \$ K       |
| वूपजसगुगाः                   | 37          | गाष्ट्रजस्य सच्यान्तरम्    | , 99°        |
| श्रीद्विद्वलगुगाः            | 99          | गाङ्गजलगुगाः               | 20           |
| वेदारजलगुगाः                 | 59          | चन्द्रकान्तमशि सुतजवगुरा   | i: ",        |
| इंसीदकगुगाः                  | <b>₹</b> ₹  | सामुद्रजलगुगाः             | 77           |
| <b>ष्रागणीतोदक्यगुगाः</b>    | ,,          | भूरमिविश्रेषे पतितज्ञस्य ग | ्याः "       |
| दूषितञ्चलच्यम्               | 99          | पाश्चिनमासे वृद्यभावस      |              |
| रोगविंगवे श्रोतान्यपरिवज्    | र्गनम् "    | दीषीत्तिः                  | 7.44         |
| रोगविश्रेषे ऋतश्रोतजलम्      | <b>79</b>   | सर्वावस्थायामेव जलस        | •            |
| पादादिश्वीनतप्तजलगुगाः       | ₹\$         | देयतानिर्देश:              | •            |
| ऋत्विश्रेषे पादादिहोनतः      | <b>N-</b>   | न्तुभेदाः                  | "            |
| <b>ज</b> लम्                 | w           | साधारण इंज्जाम             | 59           |
| ऋतुविश्रेषे ग्राश्चं कीपादिष | बस् "       | श्रेतेच्नामगुगाः           |              |
| उणाजलस्य व्यवसारनियम         | : ,,        | पुराद्रनामगुरा:            | 99           |
| श्रवस्थाविश्रेषे श्रीतीराजल  | स्य         | वारङ्गालिनामग्याः          | <b>2 4 9</b> |
| <b>हितवारिता</b>             |             | क्रणेचुनामगुणाः            | 9,           |
| राती एषाम्बुपानस गुगा        | 1; "        | रक्तेच्नामगुगाः            | •            |
| संसयविशेषे जलपानगुका         | : ₹48       | रच्यम् लन्दम               | 146          |

| विषया:                        | पृष्ठाकाः   | विषया:                  | पुष्ठाकाः     |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| <b>रच्</b> दराहमूलमध्याग्रेषु |             | <b>पार्धमधुलचय</b> म    | <b>\$0</b> \$ |
| रसविश्रेषाः                   | <b>३६</b> ८ | <b>पोहालकमधुलवगम्</b>   | 77            |
| दिनस्य समयविश्वेषे सुन्नेष    | <b>3</b> ·  | दालमधुलचणम्             | 77            |
| ग्याः                         | "           | षष्टमधुवगः :            | <b>99</b>     |
| इन्सनिष्यीष्ट्रतेषाः गुगाः    | 59          | श्रष्ठविधमधुगुगाः       | ,,,           |
| यावनाल प्रवरसगुवाः            | ३६८         | नूतनपुरातनमधुगुगाः      | 805           |
| पक्षेषु रसगुराः               | "           | पकाममधुनीः गुगाः        | **            |
| गुज्नाम                       | <b>)</b> 5  | मध्वादिगुगाः            | <b>"</b>      |
| पुरातनगुषुग्याः               | 204         | ख्णामधुगुगाः            | 97            |
| यावनालो इतगुष्गुगाः           | "           | दुष्टमधुलचगम्           | ••            |
| साधार ग्रामं रामा मगुगा       | 990         | निर्देष-सदोषमधुगुगाः    | Kok           |
| पश्चेत्रप्रकरागुगाः           | <b>,</b> 9  | मधुश्रकरानामगणाः        | "             |
| यावनासी प्रवंदानामगुर         | T: 37       | मयसामान्यनाम तहुगाश्व   | ••            |
| मधुप्रकैरानामगुँगाः           | \$08        | गौड़ोमधगुगाः            | <b>30</b> 6   |
| तवराजग्रकरा                   | *           | माध्वीमच ,,             | 95            |
| तबराजखाडनामगुगाः              | . "         | पेष्टोमय "              | 29            |
| मधुसामान्यनाम                 | 908         | सेन्धीमद्य "            | <b>)</b> 7    |
| मधुजातयः                      | "           | ऋतुमेदतः मद्यमेद्यवस्या | 9,            |
| माचिवमधुलचगम्                 | "           | कतिचित्मखग्वाः          | 209           |
| भामरमधुलचगम्                  | •           | नवजोबंमच "              | ,11           |
| चौद्रमधुलचगम् .               | "           | मखप्रयोगार्ह्य निर्देशः | • >>          |
| योत्तिकमधुल ग्रागम्           | <b>19</b>   | षय बोरादिवर्गः।         |               |
| <b>कावनभ्रत्वग</b> म्         | • >>        | तुग्धनाम                | <b>\$95</b>   |

#### [ 66 ]

| विषया:                     | पृष्ठाङ्गाः 🛭 | विषयाः पृ                   | शकी:      |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| द्यादिनाम                  | 20€           | कालविश्वेषे दुग्धविश्वेषः   | ścź       |
| नवनीतनाम                   | \$92          | ग्रतग्रीतादिचौरगुगाः        | 99        |
| <b>च</b> तनाम              | 99            | वर्जनीयचौरम्                | <b>10</b> |
| तक्रनाम                    | 39            | चीरसेवनविधिः                | "         |
| तक्रविश्रेषः               | ,,            | नवप्रमुतायाः चीरहोषाः       | \$28      |
| गोमूष्र-मखबाम              | >>            | मध्य-चिरप्रसूतायाः चौर-     | e         |
| गोदुग्धगुणाः               | \$50          | ग्यादोषाः •                 | "         |
| मस्त्रीदुग्धगुगाः          | <b>"</b> ?    | श्रस्यवयस्वादीनां चीरगुणाः  | "         |
| श्रनापयो "                 | 99            | ग्भियाः चौरगुणाः            | "         |
| सूच्याजपयो ,,              | ,,            | देशवर्गादिविश्रेषात् चौरगुर | JT: ,,    |
| त्राविवादुग्ध "            | ,,            | किसा <b>टगु</b> याः         | SCA       |
| इस्तिनौपयो "               | ₹E१           | गोद्ध ,,                    | ,,,       |
| श्रश्चीचीर "               | <b>&gt;</b> 5 | मस्षिदिध ,,                 | . ,,      |
| गदमीचीर "                  | "             | म्रजाद्धि ,,                | 99        |
| <b>उ</b> ष्ट्रीपयो ,,      | "             | माविकद्धि "                 | "         |
| मानुषीचीर "                | "             | इंदिनौद्धि ,,               | 99        |
| त्रामपक्षदुग्धं "          | इटर           | त्रश्रीद्धि ,,              | \$C\$     |
| धारोणचीर "                 | "             | गदंभीद्धि "                 | 77        |
| कालविश्रेषे वयोविश्रेषे च  |               | <b>च</b> ष्ट्रीदिध "        | 99        |
| पीतचीरगुखाः                | 99            | कीद्धि "                    | •,        |
| दीर्घक्रालमपक्रदुग्धदीषाः  | 99            | सामान्यद्धि,,,              | 19        |
| च्चरे दुग्धप्रयोगस्य गुगदो | षी "          | द्धिसेवनविधिः गुग्रास       | \$20      |
| जलसंदितप्रक्षचीरगुंगाः     | \$2\$         | मस्तुगुणः                   | . 41      |

| विषया:                     | पृष्ठाद्वाः     | विषया:            | वृष्ठाकाः      |
|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| तक्रवयग्याः                | हटद             | एषुवाष्ट्रतग्याः  | マと考            |
| तक्रकाचादिरसानां गुणाः     | 19              | इसिनौष्टत ,,      | 9,`            |
| रोगादिविश्रेषे तमस्य       |                 | श्रश्नीष्टत 🤫     | <b>3</b> \$    |
| वर्जनोयता                  | 326             | गदभीष्टत "        | <b>,,</b>      |
| त्रमुषुतोषतसे सतका गुणाः   | "               | उद्दोष्टत ,,      | <b>97</b> ·    |
| साधारगनदनीत् "             | <b>39</b> ·     | नारीष्टत "        | 5)             |
| गोमी इष्येनिवनीत ,         | ,,              | पुरागष्टत ,,      | <b>829</b>     |
| मास्प्रिनवनोतस्य विश्वेष , | <b>99</b> -     | साधारणप्टत "      | w.             |
| सचुजानवनीत्,,              | \$20            | काञ्चिकनाम,       |                |
| क्रागनवनीत ,,              | 37              | का श्वितेल "      | ₩.             |
| षाविकनवनीत ,,              | 77              | चुक्रनाम ,,       | 99             |
| एड़कनवनीत ,,               | <b>&gt;&gt;</b> | सीवीरकतुषोदकनाम " | , \$2 <b>y</b> |
| इस्तिनीनवनीत "             | "               | भक्तकाञ्चिक ,,    | 'n             |
| चिम्रीयनवनीत ",            | , p             | गोमूल ,,          | 7,             |
| गर्दभीनवनीत "              | इट१             | मान्दिषमूत्र "    | "              |
| चष्ट्रीनवनीत "             | . 20            | श्रजामूत ,,       | ₹24            |
| नारीनवनीत "                | 29              | श्राविवासूत 🔏     | <b>,0</b>      |
| सद्योनवनीत ,,              | 99              | इस्तिमूल "        | w              |
| पर्युषितनवनीत ,,           | 27              | श्रश्मूल "        | <b>35</b>      |
| गव्यद्यत "                 | <b>₹</b> 2₹     | गद्भमूत "         |                |
| मस्बिशिष्टत ,,             | 79              | चच्नूत "          | 0.5%           |
| प्रजाष्ट्रत 🚜              | 92              | मानुषम्ब "        |                |
| माविकष्टत ,,               | . 27            | गोमूलसाष्यरोगाः   |                |

| विषया:                       | प्रह.                                    | ज्याः                      | वृष्ठा <b>याः</b> |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| तेखयोनयः                     |                                          | श्वमाम तहेदाय              | 8•4               |
| तिसतेसगुद्धाः                | •                                        | ाचादिशासितचणम्             | 800               |
| सःपरिख                       | ş                                        | ाबनामन्याः तद्गेदाश्व      | 77                |
| कुसुमातेख "                  | •                                        | जनामगुगाः                  | •                 |
| पतसीतेख ,                    |                                          | ्रांसिनाम "                | 8.8               |
| धान्यधरोस ,                  | > \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  | ासिनाम "                   | , **              |
| एरकतेल "                     |                                          | गाशिनाम "                  | *                 |
| करहातेल ,                    |                                          | ्रिनाम "                   |                   |
| रष्ट्रीतेस "                 | ;<br>;                                   | ाशिनाम "                   | 804               |
| मिक्तिस "                    |                                          | ाशिनाम "                   | **                |
| चक्तेल "                     | , 29                                     | ्रांसि                     | *                 |
| श्रिगुतेल "                  | 99                                       | ांच "                      | 804               |
| च्योतिषातौतैल "              | <b>,</b>                                 | ासिनामानि                  |                   |
| इरोतकोतेल "                  | 99                                       | ्रधान्यनाम                 | 17                |
| राजिकातेल "                  | <b>29</b>                                | लिनारगुणाः                 | *                 |
| कोशामजतेल "                  | <b>8</b> 00 %                            | नाम "                      | 8 • 6             |
| विचातेल "                    | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | ं वनाम ,                   | <b>37</b>         |
| कर्प्रतेलनाम "               | 1.<br>V<br>g C                           | जनाम ,                     | <b>37</b>         |
| व्रयुसादितेखम्               | •                                        | ीशालिनाम,                  | • •               |
| <b>मृ</b> विधिप्रयुक्ततेसस्य |                                          | ाम "                       | 805               |
| विषतुस्य                     | , 5°8                                    | [3]                        | 29                |
| . षथ ग्रास्मादिक             |                                          | सुषां विक्रमा ग्रासिनस्म " | <b>P</b>          |
| धान्यप्रकाम् •               | 8.4                                      | नुमार्गास                  |                   |

#### [ ₹₹ ]

| विषया:                | पृष्ठाकाः    | विषया:                  | पृष्ठाद्याः |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| कौसुमाशालिनामग्याः    | 805          | भृष्ययकाः, णाः          | 3 818       |
| चम्पासभातिनाम ,       | 805          | च्याकायूष "             | <b>)</b> 7  |
| पिक्रां शिनाम ,,      | 99           | पर्युषितचयोदम "         | ERU         |
| ग्रालिविश्रेषाः       | 29           | वनमुद्गनाम ,,           | ' <b>"</b>  |
| यावनालनाम             | 20           | मसूरनाम ,,              | 9ĵ          |
| श्वेतयावना खनाम गुवाः | 810          | क्षायनाम ,,             | <b>*</b>    |
| तुवरनाम "             | ×            | सञ्चानाम "              | 814         |
| शारद्यावनाख ,         | <b>#</b>     | श्रादकौनाम तद्वेदा गुया | <b>4</b> ,, |
| गोधमनाम.              | 388          | कु खिल्यनामगुयाः        | <b>)</b>    |
| खचुगोधम ,             |              | घवनाम ,,                | 613         |
| यवनाम "               |              | निषावनाम ,, तह्रद्य     | , <b>19</b> |
| वेगुजयवनाम "          | •            | तिखनाम "                | **          |
| सुन्नाम "             | <b>8</b> १२  | पलसगाम ,,               | 815         |
| क्रणमुद्रनाम ,        |              | तिलिक्टिनाम ,,          | **          |
| शारदसुद्गनाम "        | ,            | श्रतसीन।म               | <b>77</b>   |
| धूसरमुद्र "           | *            | बाह्यांनाम "            | **          |
| सुझयूष "              | <b>\$</b> 98 | राजचवजनाम "             | 882         |
| धान्यमाषनाम "         | <b>19</b>    | तोच्याकनाम "            |             |
| राजमाषनाम "           | 90           | श्चिषान्यन।म            | "           |
| च्याकनाम "            | 29           | प्यामाकनामगुगाः         | <b>.</b>    |
| ष्राभचयक              | 818          | कोट्रवनाम "             | . 870       |
| छ। याचया वा • ,,      | 91           | वरकाम _                 | <b>19</b>   |
| गौरचयक "              |              | वाषुनाम .               | * , * 9a    |

#### [8#]

| विक्या:                      | पृष्ठाकाः    | विषयाः प                    | हासा:           |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| नीवारनामगुगाः                | 87.          |                             |                 |
| रागीनाम भ                    | १५८          | षय मांसादिवर्गः।            | 1               |
| सुरीधात्व ,,                 | 79           | मांसनाम                     | 87 <b>4</b>     |
| बाजादिनाम "                  | <b>77</b>    | सद्योद्दतद्वरिषादिमांसगुगाः | <b>"</b>        |
| षानुवानाम ग                  | <b>#</b>     | त्याच्यमांसक्यनम्           | 29              |
| पृथुकानाम "                  | 877          | मांसानां सामान्यगुकाः       | 874             |
| पूपसा ,,                     | 29           | मानूपादिदेशलयोद्गृतमांस ५,  | <b>?</b>        |
| चिपिटानाम "                  | 29           | दुतादिगामिनां विलादि-       |                 |
| हुग्धवीजानाम "               | 29           | वासिनांच जातिमेदाः          | 25              |
| राप्तमुद्रादि "              | 10           | इत्र तिसगायां नाम           |                 |
| पर्श्वपक्षमुद्गादि "         | <b>5 5 8</b> | मांसगुणाञ्च                 | ,,              |
| विवानाम                      | 77           | विखन्बितगतिसगायां           |                 |
| <b>दाक्षिमाम</b>             | <b>77</b>    | नाम मांस ,,                 | 879             |
| परितस्न "                    | "            | प्रवगतिसगायां नाम           | •               |
| शुष्तासून "                  | , <b>, ,</b> | मांस "                      | **              |
| कोषधान्यादि "                | •            | विखेश्रयानां नाम            |                 |
| मव-पुरागादिधान्य "           | . #          | तकांस ,,                    | <b>?</b> ?      |
| नव-पुरागैचगका हि,,           | 878          | खतेश्रयानां नाम             |                 |
| वापितादिधान्यानां ,,         | 20           | मांस "                      | <b>&gt;&gt;</b> |
| चारोदकोङ्ग्तधान्य ,,         | æ            | जलेश्रयानां नाम             |                 |
| सिग्धमूमिससुद्भवधान्य ,,     | 29           | , मांस "                    | <b>?</b> ?      |
| वास्तामयभूमिधान्य ,,         | <b>10</b>    | प्रस्नानां नाम मांस्, ,,    | <b>))</b> ′     |
| धान्यादीनां अष्ठत्वनिक्रायाः | ₹ 29 ⅓       | प्रतृहानी नाम सांस "        | <b>?</b> >      |

\*4

#### [ 24]

| विषया:                   | पृष्ठाकाः         | विषयाः,                 | पृष्ठाकाः                               |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| विष्निरागां नाम          |                   | श्रूत्यमांस "           | 8\$8                                    |
| त्यांसगुगाः              | ब 8५८             | नकुलमांस ,,             | 9,9                                     |
| खानविश्रेषगतसगपिषाां     | •                 | गोधार्मास "             | 19                                      |
| मां सगुरा:               | <b>9</b> )        | श्रमांच ,,              | * ),                                    |
| खद्ममांस "               | <b>&gt;&gt;</b>   | वच्चविश्वयमांस ,,       | <b>59</b>                               |
| गवयमांस "                | <b>&gt;&gt;</b> · | त्रारखकुक्रुटमांस ,,    | १५६                                     |
| व्यवांस "                | ,,,               | ग्राम्यकुक्कुटमांस "    | 79                                      |
| गोमांस "                 | 872               | द्वारीतमांस "           | <b>?</b> >                              |
| वनमस्विमांस "            | <b>&gt;&gt;</b> , | विविधकपोतमां स          | <b>99</b>                               |
| ग्राममस्विमांस "         | 1                 | तित्तिरिमांस "          | <b>?</b> , `                            |
| इस्तिमांस "              | 6,                | लावक्मांस ,,            | 10                                      |
| श्रथमांस "               | ,,                | वर्त्तकांस "            | <b>57</b>                               |
| <b>उष्ट्रमांस</b> "      | "                 | ग्राम्यारखचटकमांस "     | 858                                     |
| "ग्रीम्याभ खागदेभमांस ,, | ,,                | कपिञ्चलमांस "           | "                                       |
| एगमांस "                 | **                | चकोरमांस ,,             | <b>)</b>                                |
| कुरङ्गमांस "             | 850               | चक्रवाक्मांस "          | "                                       |
| सारकुमांस ,,             | • ,,              | सारसमांस "              | 23                                      |
| प्रिखरीमांसं,,           | ,,                | जलचरपिचमांस ,,          | <b>79</b>                               |
| ग्राम्यारंखवराचमांस ,,   | **                | वकादिमांस ,,            | ***                                     |
| श्रार्द्धमांस "          | >,                | मत्यस सामान्य ,,        | 878                                     |
| क्रागमांस ,,             | ,,                | विषाश्चित् मत्यानां नार | _                                       |
| श्रीरक्षमांस "           | 198               | रोहितमत्यलचगगुगाः       | "                                       |
| भाविकमांस "              | .• ,,             | गगर्मत्स्य ", ",        | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

| विषया:                  | वृष्ठाकाः       | विषयाः                      | पृष्ठाचाः             |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| भौकमत्यसम्बर्गग्राः     | ४३४             | भार्यानाम                   | 358                   |
| वासमस्य ",              | ,,              | नपंसकादिनाम                 | ,,                    |
| वर्षरमत्थ ,, ,,         | <b>,,</b>       | राज्ञः प्रधानपत्नीनाम       | 17                    |
| क्रामलमस्य "            | 1,              | राषाः श्रन्यान्यपत्नीमाम    | 880                   |
| रक्तमत्य ,, ,,          | 19              | विश्यानाम                   | "                     |
| मिंद्रिमत्ख ", ",       | 958             | व्राह्मणनाम                 | "                     |
| षावित्तमत्स्य ,, ,,     | 17              | चित्रयनाम .                 | * >>                  |
| वात्कमत्य "             | ,,              | वैग्र्यनाम                  | ,9                    |
| त्रलीमश्रमत्य ", "      | ,,              | शूद्रनाम •                  | >>                    |
| कर्षवशादिमत्य ,, ,,     | ,,,             | स्रात्यात्यात्रात्राक्षणम्  | ,,                    |
| सञ्चलभत्यानां ,,        | 39              | <b>श्वीसमान्यनामा</b> नि    | <b>29</b>             |
| ऋदादिजातमत्यानां ,      | "               | वयोविश्रेषात् श्रिश्चनामानि | 888                   |
| ससुद्रमत्यगुषाः         | <b>e</b> \$8    | वयोऽनुसारेख बालादि-         | ,                     |
| ग्रेलादिनप्राणिमांसाना- |                 | संजािव श्रेषः               | "                     |
| मनुस्ती चेतुः           | ø               | कीमाराधवखावधिः              | 2)                    |
| पक्रमांस "              | <b>&gt;&gt;</b> | युव-वृद्धनामानि             | •                     |
| कौपुरुषभेदेन मांस,,     | <b>&gt;</b> >   | षा विषानामानि               | "                     |
| षय मनुषादिवगैः          |                 | किंगानामानि                 | 7)                    |
|                         |                 | मध्यमानाम                   | 17                    |
| मनुष्यनाम               | 3\$5            | गुर्वि गौनाम                | <b>\$</b> 8 <b>\$</b> |
| पुष्वाम                 | *               | व्यानाम •                   | <b>99</b>             |
| क्षीनामें               | 8\$2            | रजखलानाम                    | 7,                    |
| भर्तनाम .               | <b>10</b>       | वन्यानम्                    | 23                    |

| विषया:               | पृष्ठाकाः     | विषया:                    | बुशासाः      |
|----------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| तबुगाम।नि            | 887           | बहुस्यादिनाम              | 884          |
| <b>मवयवनाम</b>       | "             | नखनाम                     | 9)           |
| <b>ब्रि</b> रोनामानि | 19            | प्रपाखादिनाम              | <b>,</b>     |
| वैशादिनाम            | <b>29</b>     | द्यानाम                   | "            |
| दृष्टिनाम            | 53            | चूचुकनाम                  | **           |
| प्रपाष्ट्राह्नाम ,   | <b>\$8</b> \$ | वचीनाम                    | "            |
| खलं टादिनामानि       | <b>*</b>      | कुचिन:म                   | 99           |
| षोष्ठादिनामानि       | "             | मर्भ- विकनाम              | 7,           |
| म्राणनाम "           | ,,            | नाभ्यादिनाम               | <b>\$8</b> € |
| प्रक्रम नासिकामसम्   | नाम्,         | गभौद्यगम                  | "            |
| सुखनाम               |               | ग्रामाभ्रयनाम             | *            |
| चिवुकादिनाम          | 39            | पकाग्रयादिनाम             | 77           |
| <b>इन्दादिमा</b> म   | <b>5</b> >    | कट्यादिनाम                | **           |
| जिद्वादिनाम '        | 99            | वकुन्दरादिनाम             |              |
| चिंग्टिक दिनाम       | 888           | भगनाम                     | 7,           |
| भवदुनाम              | "             | सुक्षनाम                  | **           |
| ग्रीवानाम            | • 77          | शिश्वादिनाम               | <b>39</b>    |
| वकादिनाम             | <b>,,</b>     | <b>ज</b> र्वाद्दनाम       | 889          |
| श्चिरा दिनाम         | 7#            | ज <b>ण</b> िदनाम          | "            |
| पार्श्वपृष्ठनाम *    | 9)            | <b>ट्</b> टिका <b>नाम</b> | **           |
| वाचुनाम              | 9)            | पार्ण्याः नाम             | * *,,        |
| चुसानाम •            | ,,            | पादनाम                    | <b>3</b> 3   |
| करमूखादिनाम          | . • 77        | <b>एसङ्गादिनाम</b>        | ` •<br>••    |

#### [ २८ ]

| विषया:                       | वृष्ठाकाः  | विषया:                   | वृष्ठाक्राः |
|------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| चपेटादिनाम                   | 889        | स्रायु।दिनाम             | 8K•         |
| श्रष्टु हुत ज्याची रन्तरा लन | ाम "       | <b>बिविधना</b> ष्ट्रीनाम |             |
| <b>इ</b> सनाम                | 885        | वार्डरानाम               | •           |
| सरक्षारकारिन                 | ,,         | <b>ग्र</b> रीरास्थादिनाम | >>          |
| व्यामनाम                     | "          | <b>थिरोऽस्थादिनाम</b>    | 84.8        |
| ममनाम                        | 9.10       | पृष्ठास्यादिनाम          |             |
| ममंखानानि                    | ,,         | पार्श्वास्थिनाम          | , ,,        |
| <b>लालानाम</b>               | 29         | <b>जात्मनाम</b>          | <b>&gt;</b> |
| खेद-नेत्रमलनाम               | 77         | प्रकृतिनाम•              | <b>10</b>   |
| मलमूलयोर्नाम                 | as ta      | ग्रहेकारनाम              |             |
| वलीनाम                       | 885        | रभाने।म                  |             |
| पितनाम                       | •>         | सत्त्वादिगु <b>गनाम</b>  | **          |
| सप्तवः                       | 77         | भचपञ्चनाम                | . **        |
| रसनाम                        | "          | इन्द्रियनाम '            | • •         |
| रत्तानाम                     | <b>9</b> 7 | विषयनाम                  | Fys         |
| मांसनाम                      | 20         | पश्रम्तनाम               | >>          |
| मेदोनाम                      | 20         | षथ सिंहादिवर्गः।         | 1           |
| त्रिखनाम                     | 29         | जन । चहार्भण,            |             |
| मजनाम्                       | •          | सिंदनाम                  | Sys         |
| शुक्रनाम                     | 840        | श्रारभनाम *              |             |
| रसाहीनामुत्यत्तिक्रमक्ष्यनम् | (25        | व्याचनाम                 | "           |
| ज्ञोनमस्तिष्ययोगीम           | >>         | चित्रव्याच्रनाम (        | "           |
| प्रकृशुक्ययोगीम              | 33         | <b>म्हचनाम</b> •         | ,,,         |

# ز غخ أ

| विषया:                     | पृष्ठाषुः:      | विषयाः                     | पृष्ठीं दें।    |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| त्रचुनाम                   | :848            | ग्राग्यवराष्ट्रनाम         | 886             |
| इगासनाम                    | 10              | घोटकनामानि                 | <b>&gt;&gt;</b> |
| <b>ई</b> हा सुगना म        | *               | त्रश्वमेदाः                | "               |
| कुकुरनाम                   | 20              | वर्णभेदेन नामभेदक्षणनम्    | 77              |
| विषालनाम                   | ,,              | ब। खघोटक नामानि            | 845             |
| <b>खोमग्रविड़ाखनाम</b>     | <b>99</b>       | श्रिषानीन। मानि            | 2)              |
| <b>इ</b> सिनामानि          | કપ્રય           | गर्भनामानि                 | 9,              |
| त्रिविधगजनामा नि           | <b>)</b>        | श्रश्वायां गदंभादुत्पवस्य  |                 |
| वाखादि इसिनामानि           | "               | नामानि                     | "               |
| विश्वीनामानि               |                 | क्रागलनामानि               | ,,              |
| खन्नामानि                  | 22              | श्रजानामानि                | ,,              |
| <b>उ</b> ष्ट्रनामानि       | 8 <b>4</b> (    | मेषनामानि                  | >>              |
| मुख्रिनामानि               | 2)              | सगभेदानां मामानि           | 84.             |
| मिर्षीनामानि               | <b>9</b> >      | वानरनामानि                 | <b>?</b> >      |
| <b>वृष्ठनामानि</b>         | <b>&gt;&gt;</b> | वानरायां जातिमेदाः         | ,,              |
| गवां वर्णभेदाः             | . 9             | प्रत्यवनामानि              | 29              |
| <b>ग्र</b> कटवश्वष्ठमामानि | eys             | प्रात्यवाभेदः तद्वीमनाम च  | 7)              |
| वालव्यनामानि               | "               | कोकडुनामानि                | 843             |
| गवीनामानि                  | <b>)</b> ;      | <b>मकुसनामानि</b>          | 17              |
| वनष्ठषभनामानि              | 79              | सर्पनामानि                 | " <b>`</b> >\$  |
| वनगवीनामानि .              | <b>39</b>       | विश्रेष-विश्रेष-सर्पलच्यम् | • 9             |
| वनरचमरी कगनामानि           | "               | अष्टमहानागादीनां नामा      | न ,,            |
| षारखवरा दनानानि            | , O             | हिसुखाहिनाम -              | 847             |

#### [ % ]

| विषयाः                | पृष्ठाकाः  | विषया:               | पृष्ठाचाः |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|
| मूषिकनामानि           | 847        | कक्कपनामानि          | 844       |
| महामूषवाना म          | *          | वकटनामानि            | 844       |
| <b>छक्</b> र्योगामानि | <b>39</b>  | मख्वनामानि           | *         |
| गोधानामानि            | <b>39</b>  | राजमखूकनामानि        | ,,        |
| गौधेयनामानि           | 99         | जलोकानामानि          |           |
| वर्षोनामानि           | 843        | दात्यू दनामानि       | ,,        |
| ग्रह्मोधिकानामानि     | 7,         | कोपीनामानि           |           |
| क्वनासनामानि          | <b>,</b>   | पिचसामाचनामानि       | 849       |
| <b>जारुकनामानि</b>    | "          | रम्भनामानि           | •         |
| पश्चीनामानि           | 77         | ग्ये नामानि          | ,29       |
| <b>जर्यनाभनामानि</b>  | <b>7</b> ; | काष्ठकुरुनाम         | 77        |
| त्रश्चां त्यानामानि   | 8 § 8      | वरवनामानि            | 845       |
| <b>द्या</b> नामानि    | <b>39</b>  | वाजुनामा नि          |           |
| वर्षजनुकानामानि       | 39         | वावनामानि •          | "         |
| पिपौ चिकानामानि       | 77         | द्रीयकाकनामानि       | 77        |
| तैसिपपौसिकानामानि     | 7,         | <b>उ</b> ल्वनामानि   | 99        |
| क्षणिपाै जिकानामानि   | 99         | वषाखीनांमानि         | •         |
| मत्त्र्यनामानि        | 99         | चर्मकोनामानि         | 845       |
| जलजन्तुनामानि         | 844        | मयूरनामानि           | 77        |
| मत्यनाम               | w          | मयूरपचादौनां तत्वूजन |           |
| मत्य विश्वेषनामानि    | 99         | _                    | नानि "    |
| श्रिशुकानामानि        |            | क्री चनामानि .       | 77        |
| वुंग्गीरनामानि .      | 27         | नी खन्नो भागान       | "         |

#### [ 98 ]

| विषया:                   | पृष्ठाङ्गाः | विषया:                       | पृष्ठाचाः           |
|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| वकामानि                  | 8€₹         | र्गजञ्जनामानि                | <i>\$</i> 08        |
| त्रकुनिनामानि            | <i>9</i> 90 | सारिकानामानि तद्वेदास        | 268                 |
| हुगीनामानि               | *           | राजसारिकानामानि              | ,,                  |
| वसाकानामानि              | "           | चातवनामानि                   | <b>5</b> ;          |
| <b>घर्मान्तवासुकौनाम</b> | 99          | <b>र</b> ारौतना भानि         | >>                  |
| चक्रवाक्रमामानि          | ***         | भू <b>सरीनामानि</b>          | ,,,                 |
| सारसनामानि               | 7>          | तैसपानामानि                  | 808                 |
| टिष्टिभीनामानि           | 97          | भृष्ट-काष्ठ कुट्टकयोः नामावि | त ,,                |
| <b>जस</b> कु बुटका नाम   | 908         | भरद्वाजादिपचिविश्रेषायां     |                     |
| तिवनामानि "              | •           | नामानि                       | f ,,                |
| जसपंनामानि तहिश्रेष      | · ·         | वर्षकनामानि                  | Ŋ                   |
| वाधनस                    | 92          | <b>पटकामानि</b>              | ,,                  |
| <b>बुद्रसारसलवयम्</b>    | <b>*</b>    | पटका बालचढकयोर्नाम           | "                   |
| र्श्सनामानि ः            | "           | अरखपटकनामानि तन्नेद्य        | ,,                  |
| वलचंसनामानि              | <b>99</b>   | <b>लावकनामानि</b>            | 804                 |
| राजश्वादिनामानि          | <b>39</b>   | तिसिरिनामानि तद्वेद्य        | 13                  |
| <b>इंसीनाम</b>           | ' 8७२       | <b>च्</b> द्रोल् <b>वामा</b> | ,,                  |
| कुषुठनामानि              | 29          | म्यामानामानि                 | **                  |
| वापीतनामानि              | , <b>99</b> | खयोतनाम                      | <i>9</i> <b>0</b> 8 |
| पारावतनामानि तद्वेदाश्व  | **          | तैसकीटनाम                    | <b>)</b>            |
| कोविलनामानि              | <i>≸</i> e8 | च्युगोपनाम                   | وون                 |
| कीविखानामानि             | ,,          | भगरनाभानि .                  | <b></b>             |
| ग्रुव नामानि             | . • ,,      | मधुमिचिवानामानि              | 99                  |

#### [ 75]

| विषया:                     | पृष्ठाङ्गाः | विवयाः                     | पृष्ठाचाः       |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| वरटानामानि                 | <i>ee</i> 8 | पिटका-मस्रिका-विस्कोट-     |                 |
| दंशनामानि                  | 208         | द्रमुलुप्तनाम              | 851             |
| मिचकानामानि                | ••          | गसत्राण्डी-गसगण्ड-         |                 |
| मश्रवनामानि तक्केद्य       | ,,          | दन्ताबुँदनाम               |                 |
| <b>का</b> विकनामानि        | <b>#</b>    | गुस-पृष्ठग्रन्थि-परिगामशूल | <b>[-</b>       |
| यूकानामानि                 | <b>6</b> )  | नाम                        |                 |
| पक्षजानामानि               | 77          | जूता-नाष्ट्रीवय-स्नीपद्दि- | •               |
| श्वेतयूकानामानि            | 802         | नाम "                      | <b>&gt;&gt;</b> |
| <b>कौ</b> टसामान्यल च याम् | ••          | विष्टमागाद्वात्रीनाम       | 77              |
| वीटिकानामानि               | <b>*</b>    | श्तीसार-ग्रहणी-प्रवाहिक    | <b>1-</b>       |
| मङ्गोरनामानि               | <b>9</b> )  | विमनाम                     | 825             |
| ष्ठ्विन्दुकीटनामानि        | 72          | हृद्रोग-श्वास-व्यवनाम      | "               |
| श्रथ रोगादिवर्गः           | 1           | द <b>न्द</b> जादिनाम       | 99              |
| श्रव रागााद्वगः            | •           | रक्तपित्तादिनाम '          | <i>(</i> )      |
| व्याधिसामान्यनाम           | 84.         | तृष्णा-मदात्यय-मदनाम       | ,,              |
| राजयस्मनाम                 | 9,          | मूर्का-खरमेदानामुबा-       |                 |
| पाग्डु-विसर्प-श्रोफ-कासनार | Я "         | <sup>°</sup> रोचकनाम       | 75              |
| जुत्-प्रतिग्याय-नेत्रामय-  |             | प्रमेष-मूलक क्लाइसरीनाम    | <b>"</b>        |
| सुखरोगनाम                  | ¢¢          | वातव्याधि कम्पनाम          | 825             |
| कुष्ठ-श्वित्रनाम           | ,,          | जमाऽऽखयनाम                 | 19              |
| विलास-प्रिखी पामा-         |             | तुन्द-चलोव्याम-रत्नामयन।   | म ,,            |
| • वर्ष्ट्रनाम              | 858         | जातगर्भवनाम 。              | 99              |
| सद्वार्यादिनाम .           | *           | विद्वि-सव्यम्य भगन्दरना    | म "             |

#### [ \$\$ ]

| विषया:                   | पृष्ठाचाः     | विषया:                      | पृष्ठाङ्गाः      |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| त्रिर:शुलादिनाम          | 879           | वैद्यप्रशंसा                | . 8 <u>2</u> 4   |
| सन्तापान्तदीइनाम         | <b>9</b> 2    | भौषिखननविधिः तत्र           | मन्त्रय "        |
| भवयवविश्रेषे दाइस्य विश् | াদ-           | श्रीषधमश्चिमा               | , 822            |
| विश्रेषनाम               | ક≂ક           | म्रष्टा द्वाचनम्            | 97               |
| तन्द्राप्रखयनामानि       | 20            | श्रष्टाङ्ग।युर्वेदाभित्रानि | जयो:             |
| जमाद-भूतोबादनाम          | 20            | प्रशंसाप्रशंस               | 852              |
| श्रपस्मारसै मित्यनाम     | 10            | पिखतनामानि                  | 20               |
| वातजादिव्याधिनाम         | <b>&gt;</b> 9 | बुद्धिनामानि                | 20               |
| रोंगिनामानि              | <b>9</b> 7    | रोग <b>चेत्वादिनाम</b>      | **               |
| रोगिविश्रेषनायानि        | 20            | पथ्यमेदास्त इच गय           | 85•              |
| रोगसुक्ती ऋाचारविश्रेषाः | 8:-28         | विदलनाम                     | **               |
| विकित्सानाम              | 29            | पथ्यादिखरूपम्               | <b>"</b>         |
| भौषधनाम                  | 20            | <b>ग्रबनामानि</b>           | •                |
| ऋषिष्य रसादिएस मेदा      | * <b>*</b>    | त्रवभेदाः                   | **               |
| रसादौनां खरूपम्          | æ9            | व्यञ्जननामानि               | ,<br>7 <b>20</b> |
| सप्तविधकाधनाम तक्कचण     | ਬ 8<€         | भोजननामानि                  | <b>99</b>        |
| नयोगकालभेदे ऋतुपानस      | •             | भोजनमेदाः                   | 7.58             |
| नाममेदः                  | 97)           | षड्रसनाम                    | 29               |
| उध्यनाम                  | 99            | मधुररसः                     | 20               |
| <b>प्रारोग्यनामानि</b>   | 29            | स्वयारसः                    | <b></b>          |
| वैद्यनामानि              | 23            | तित्तरसः                    |                  |
| सद्देशसम् •              | 29            | कषायरसः                     | • "              |
| क्षवेचखचयम्              | <i>e</i> =8   | मस्रसः                      | ,<br>***         |

#### [8\$]

| विषयाः                  | वृष्ठाङ्काः | क्लियाः जु                              | उद्धाः        |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| कट्रसः                  | 821         | तामसिकलचगम्                             | <b>8</b> £€   |
| मधुररसगुर्थाः           | 822         | मि <b>यप्रक्रतिलच</b> णम्               | •             |
| सवसरसगुणाः              | **          | गुगानयलचगम्                             | <b>85/3</b>   |
| तित्रारसगुणाः           |             | वातस्य स्वरूपं प्रवीषवालय               | *             |
| कषायरसत्याः             | **          | पित्तस सक्पं प्रकोषका स                 | ,,            |
| ऋख्रसगुगाः              | 20          | श्लेषायाः खरूपं प्रकोपकाखन              | 9'7           |
| कटुरसगुगाः              | 97          | दोषत्रयस्य तिषष्टिभा                    | r             |
| वातादिदोषष्प-हिहिरसि    | नदेशः ,,    | भेदनिक्षसम् '                           | 852           |
| मिश्रवसनिर्देश:         | 843         | कालस नाम भेदत्रयच                       | 19            |
| परस्वदिवन्द्वरसाः       | **          | मृतीतादिकालवयस्य नाम                    | j)            |
| रसानां विपाकाः          | **          | मार्गरणादीनां चतुर्धां नान              | 822           |
| त्रिषष्टिरसभेदाः        | <b>10</b>   | ्रिवस्तुति:                             | 1 <b>9</b>    |
| वृंच्यादिनामानि         | 828         | पलादिनिरूपणम्                           | 10            |
| श्रथ सत्त्वादिवर्ग      | <b>1</b>    | पच-मास-संवसार निरूपसम्,<br>ऋतु निरूपसम् | , 57°         |
| सत्त्वादिगुणाः तदालक्दी | जान ८५४     | भयमादिनिक्ष्यम्                         | <b>&gt;</b> * |
| सस्तम्यस्पम्            | 29          | पलादिनाक                                | <b>Koc</b>    |
| रनोगुगखरूपम्            | 77          | प्रहरनाम '                              | **            |
| तमोगुगास्तरूपम्         | •           | त्रहोगतनाम                              | 75            |
| वायुनामानि              | <b>33</b>   | दिवा नाम                                | <b>Ź</b>      |
| प्रकृतयः                | 844         | दिनस्य श्रंश्रचतुष्टयम्                 | *             |
| साचिवलचगम्              | ₩           | प्रातनीम •                              | <del>/*</del> |
| राजसिक्तसंग्राम्        | #           | कासपनामानि "                            | *             |

### [ \*4]

| विकास :                 | वृष्टाहा:         | श्चित्रा:                  | प्राम् ।     |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| <b>प्रमानामा</b> नि     | 4                 | भाद्रपदनामानि              | K o ź        |
| स्थानामानि              | <b>स</b> ०१       | श्राश्चिननामानि            | <b>90</b> ,  |
| कायानामानि              | <b>&gt;&gt;</b>   | कात्तिं कनामानि            | H.E          |
| इ। त्रिनामानि           | 9-9               | मार्गश्रीषंनामान           | 9;           |
| च्योत्सी-तिमसाराजिनाम   | <b>39</b>         | पौषनामानि                  | 27           |
| सूर्रावनाम -            | <b>39</b>         | माच्-फाख्ननामानि           | 91           |
| च्योत्सानाम             | 10                | ऋतूनां खरूपम्              | 93           |
| वान्तिनाम               | 29                | वसन्तादि ऋतूनां खरूपम      | 2%           |
| बबकारनामू .             | y.o.g             | वसन्तनामानि                | <b>9</b> 1   |
| त्रातपादिगुगाः          | A                 | निदाचनामानि                | 77           |
| प्रतिपद्माम             | "                 | वर्षानामानि                | No.          |
| पसद्भीदयनाम             | 19                | प्रस्वामानि                | · <b>27</b>  |
| पचसं खरूपं तहेदश        | 20                | हममानामानि                 | <b>9</b> )   |
| गुक्रपचनामानि           | >>                | शिश्चिरनामानि              | 2)           |
| क्रियापचनामानि          | <b>&gt;&gt; •</b> | प्रात्यिच्वामृतुषद्वाम्    | 27           |
| मग्डल निरूपणम्          | 9)                | <b>उत्तरायगाखरूपम्</b>     | >>           |
| पूर्यिमानाम             | Řoá               | दिचिगायनखरूपम्             | <b>3</b> 7   |
| श्रमावस्थानाम           | •                 | विषुवस्य खरूपं नाम च       | <b>)</b>     |
| ग्र <b>च</b> स्त्ररूपम् | *                 | वसरस्य भेदो नामानि च       | <b>*</b> • * |
| मासखरूपम्               | <b>9)</b>         | ऋत्विश्रेषे वायुप्रवह्णसा  |              |
| चैव्रनामानि •           | 99                | दिग्विश्रेष:               | • "          |
| वैशाख-च्येष्ठनामानि     | <b>&gt;&gt;</b>   | पूर्वादिप्रवास्तिवायुगुणाः | 37           |
| मामाद-यावगनामानि        | ,,                | दिग्लचग्रम् •              | 77           |

### [₹€]

| विषयाः                    | पृष्ठाङ्गाः | विषया:                 | वृष्ठाङ्का  |
|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| दिङ्नाम तथा भेद्य         | थू∙ €       | विश्वर्षरानाम          | भ्र         |
| पूर्वदिक्परिचयः           | ¥ • %       | श्रञ्जन वितयनाम        | # 64        |
| दिक्चतुष्यस सामान्यनाम    | Ŧ "         | विदोषनाम               | ,           |
| पूर्वदिचिययोगीमानि        | 9,          | समिद्रीषनाम            | 29          |
| पश्चिमोत्तरयोर्नामानि     | 17          | तिव <b>स्ट</b> कनाम    | "           |
| विदिशः                    | 20          | तिका <b>प्रिकम्</b>    | '99         |
| विदिक्चतुष्टयस्य परिचयः   | 99          | चातुभंद्रकम्           | 77          |
| जड्डीधोमध्यदिशां परिचयः   | X°C         | विजातकं चातुर्जातकम्   | 39          |
| श्रक्षादिक्रमेग मार्गपरिम | ागम् "      | क्टुचातुर्जीतकम् ,     | # 6 s       |
| धान्यमानम् *              | <b>?</b> ?  | देश्भवं मः             | **          |
| श्रीष्ठधपरिमाग्रम्        | 97          | 'यचकदमः                | 17          |
|                           |             | पश्चसुगन्धिकम्         | "           |
| श्रथ मिश्रकादिवर्ग        | ; (         | पञ्चकोलकम्             | . 19        |
| वर्गपरिचयः                | प्रव्       | पश्चवेतसम्             | ,,          |
| कि <b>क</b> टुनाम         | पूर्        | · <b>खच्पञ्चमूलकम्</b> | 48          |
| विपलानाम                  | 77          | महापचमूलकम्            | 77          |
| मधुरिष कानाम              | 99          | मध्यमपञ्चमूलकम्        | 29          |
| पुगन्धिति <b>पसानाम</b>   | "           | पञ्चामृतयोगः           | 77          |
| राईकम् भावपुष्यस          | . 20        | दिव्यपचासतम्           | ् स्रम      |
| वव <b>य</b> त्रयनाम       | प्रश        | पञ्चगव्यम्             | 9,          |
| वारतयनाम                  | "           | पश्चनिम्बम्            | 99          |
| <b>समितियनाम</b>          | "           | पश्चास्त्रफलम् ः       | <b>7,</b> ! |
| मधुरत्यनाम .              | 77          | पाखास्यवम्             | . ''99      |
|                           |             |                        |             |

| .विषयाः                    | पृष्ठाङ्गाः                             | विषया:                   | वृष्ठाङ्गाः            |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| ब्रस्वर्गः                 | 486                                     | सर्वीष्रियगगः            | a je je                |
| पश्चसिद्धीषधिकम्           | 93                                      | वेश्रवारः                | 77                     |
| पश्चारीषम्                 | 99                                      | सुगन्धामलकः              | ध <b>र</b> १           |
| <b>यसाङ्ग</b>              | As a                                    | सन्तर्पगम्               | ;<br>93                |
| पश्चगगः                    | 9)                                      | मन्य:                    | <b>,</b> >             |
| पच्यूरगम् '                | ,,                                      | रक्तवगः                  | **                     |
| मसापस्विषम्                | 77                                      | शुक्रवर्गः               | 9•                     |
| <b>उ</b> पविषाणि           | <b>)</b> )                              | भाग्योदिः विदातारि       | ξ:                     |
| मूत्रपचनम् .               | u3c                                     | दिविधाष्ट्रापू           | <b>**</b>              |
| त्रिलोइं पञ्चलोइकच         | K                                       | <b>प्रिखरियौसन्धानम्</b> | 477                    |
| ग्रहाष्ट्रपञ्चलोच्यम्      | "                                       | श्रयैकार्यादिवर्गः।      |                        |
| चारपश्चकम्                 | "                                       | तत्रेकार्घाः             | प्रक्रप्रकृष           |
| , लवणं पश्चर्कं लवणषर्कञ्च | 20                                      | हार्थाः                  | 450-45H                |
| चारषट्कम्                  | "                                       | त्रार्थाः                | 4 <del>2</del> 4 4 8 0 |
| सप्तवः                     | प्रश्ट                                  | चतुरर्थाः                | ¥8•—48¥                |
| महारसाष्ट्रकम्             | "                                       | पञ्चार्थाः               | 88 <i>y</i> —488       |
| उपरसाः                     | 77                                      | षड्याः                   | 484—48 <b>4</b>        |
| सामान्यरसाः                | "                                       | सप्तार्थाः               | 48 <b>€—48</b> 9       |
| <b>प्रष्टिकाम्</b>         | <b>)</b>                                | म्रष्टार्थाः             | **<br>* '              |
| चारदश्रवम्                 | <b>\$</b> 2                             | नवार्थाः                 | . 48E                  |
| मूलद्शकम् •                | ध्रु •                                  | द्र्यार्थाः              |                        |
| मधुरजीववार्तदगयः           | 9,                                      | एकादशार्थाः              | 48E-48E                |
| स्वनः:                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                          |                        |

## राजिनघर्टी साङ्गितिकाः शब्दाः।

| <b>चत्</b> ० | ● • •        | उत्वस ।      |
|--------------|--------------|--------------|
| क्ष          | 5 • •        | वर्षादः।     |
| को           | •••          | . कोइया।     |
| गुज<br>गी    | • • •        | शुक्तरः ।    |
| गी           | <b>3 ⊕ ●</b> | मीषुः ।      |
| वां          | •••          | ः शामिसः ।   |
| त            |              | तैसङ्गः ।    |
| दां          | • • •        | दाचिणात्यः।  |
| नेपा॰        | <b>∌</b> ■ • | निपा्खः ।    |
| पुद्धाः      | •••          | . पञ्जावः।   |
| र्मा         | • • •        | फारसी।       |
| <b>मं</b>    |              | महाराष्ट्र:। |
| वम्॰         | • • •        | वस्तु ।      |
| वम् ॰        | • • •        | क्रिक्री।    |

# राजिन इस्टुः।

#### मङ्गलाचर्यम् !

श्रोकारठाचलमेखलापरिणमत्क्भोन्द्रबुद्धा रद-प्रान्तोत्तिकातसंभ्रताब्दगलितैः श्रोतैरपां श्रोकरैः। निर्वाणे मदसंज्वरे प्रमुदितस्तेनाऽऽतपत्रश्रियं तन्वानेन निरन्तरं दिशतु वृ श्रीविष्ठराजी सुदम्॥१॥ कपूरचोदगौरं धतकपिलर्जर द्वीचणं चन्द्रमीलिं सीधं कुण्डं सुधांशुं वर्यतमभयं दोश्वतुष्के दधानम्। वामोसङ्गे वहन्तं विविधमणिगणालङ्गतामुज्जवलाङ्गों श्वीणीं खानुरूपां तमनिशमसृतेशाख्यमीशं सारामि॥ २॥ श्रीमसहिश्नलिनासननिर्जरेन्द्रा-स्ततािष्वनाव्य ततो तितन्द्रवश्व। धन्वन्तरिश्वरकसुश्रुतसूरिसुख्या-स्तेऽप्यार् रागमकतः कतिनो जयन्तु ॥ ३॥ श्रमां प्रणस्य शिरसा खगुरुनुपास्य पितोः पदाञ्चयुगले प्रिषपत्य भन्नया। विन्नेशितारमधिगम्य सरखतीश्व प्रारिक्य भैषज्ञिहताय निघण्टराजः ॥ ४ ॥

#### यथ ग्रन्थप्रसावना

0 \* 0 -

धन्वन्तरोय-मदनादि इलायुधादीन् विश्वप्रकाश्यमरकोषसंश्रेषराजी \*। श्वालोक्य लोकविदिवांश्व विचिन्य शब्दान् द्रव्याभिधानगणसंग्रह एष सृष्ट:॥ ५॥ श्रायु:श्रुतीनामतुलोपकारकं धन्वन्तरिग्रन्थमतानुसारकम्। याचचाहे. लचणलचाधारवे नामोच्यं सर्वरजापसारकंम् ॥ ६॥ निर्देशसचाणपरीचाणनिर्णयेन नाना विधीषधविचारपरायणो यः। सोऽधोत्य यत् सक्त मनमवैति सर्वं तस्मादयं जयति सर्वनिघण्ट्राजः ॥ ७ ॥ नानाचिधीषधिरसाष्ट्रयवीर्थ्यपाक-प्रस्तावनिस्तरणपिष्डतचेतनोऽपि। मुद्यात्यवश्यमनवेच्य निचग्ट्मेनं तस्मादयं विरचितो भिषजां हिताय॥ ८॥ निघण्टुना विना वैद्यो विद्वान् व्याकरणं विना। त्रमभ्यासेन धानुष्कस्तयो हास्यस्य भाजनम्॥ ८.

राजी-भोजराज-श्रेषराजी।

नानादेशविश्रेषभाषितवशाद्यत् संस्कृतप्राक्तता-पश्चंशादिकनान्त्र नैव गण्ना द्रव्योचयव्याद्वती। तस्मादव तु यावतास्युपक्ततिस्तावसया ग्टह्मते पाथोदै: परिपोयते किमखिलं तद्वारि वारां निधे: ॥ १० त्राभीरगोपालपुलिन्द्तापसाः पात्यास्तथाऽन्येऽपि च वन्यपारगाः। परीच्य तेभ्यो विविधोषधाभिधा-रसादिलच्याणि ततः प्रयोजयेत् ११॥ नानाभिधेयमय यत्र शिवासमङ्गा-श्योमादिनाम निग्नेषु निवेशितं यत्। प्रस्ताववीर्थ्यरसयोगवष्मादसुष्य बुष्या विसृध्य भिषजां च धृतिर्विधेया ॥ १२ ॥ नामानि क्वचिदिह रूढ़ित: खभावात् देश्योत्तया वाचन च लाञ्छनोपमाभ्याम्। वीर्येण क्वचिदितराक्वयादिदेशात् द्रव्याणां भ्वमिति सप्तधोदितानि॥ १३॥ श्रतीषधीनिवह्नामगुणाभिधान-प्रस्तावतस्तदुपयुक्ततयेतराणि। चिव्रावनीधरनदोनरित्यगादीन् \* व्याख्यागुणैरतिसविस्तरमीरितानि॥ १४॥ एकः कोऽपि सचेतसां यदि सुदे कल्पेत जल्पे गुण-

\* तिर्धगादीन् इत्यत्न छन्दोश्वरीधात् पंस्वम्।

स्तवाचेऽपि विनार्थनां इष्टुमतिं सन्तः खयं तन्वते।

श्रयाद्धीः विद्यान्य जातां नन्दिन केनादिताः ॥ १५ ॥

श्रप्रसिद्धाभिधं चात्र यदीषधसुदीरितम्।
तस्याभिधाविवेकः स्यादेकार्थादिनिरूपणे॥ १६॥
रभाश्यामादिनान्तां ये स्वर्गस्तीतरूणीति च।
श्रयी नानार्थतन्त्रोक्तास्यक्तास्तेऽसिन्नपार्थकाः॥ १०॥
व्यक्तिः क्रताऽत्र कर्णाट-महाराष्ट्रीयभाषया।
श्रास्थुलाटादिभाषासु ज्ञातव्यास्तद्द्यात्रयाः॥ १५॥।

एतिस्रनितगुणनीयगुणानुविद्ध- • वर्णाक्यवृत्तसितमीत्तिकवर्गसारम्। काषठे सतां सकलिक्षितिधामनाम-चिन्तामणिप्रकारदाम करोतु केलिम्॥ १८॥

श्रतानृपादिरस्रादवनिरय गुडूचीश्रताह्वादिकी ही .
तत्रान्ते पर्पटादिस्तदुपरि पिठती पिप्पलीमूलकादिः ।
शास्त्रस्थादिः प्रभद्रादिकमन् करवीरादिराम्नादिरन्यस्तस्याग्रे चन्दनादिस्तदन् निगदितः कोमन्नः काञ्चनादिः॥२०॥
पानीयः चौरशास्त्रादिकमन् कथितो मांसमानुष्यकादिः
सिंहादिः स्वाहदादिस्तदन् भवति सस्त्वाधिको मित्रकोऽन्यः ।
पकार्यादिस्तदेतैस्त्रिकरपरिचितः प्रातिभोग्नेषसर्गं
वर्गरासाय वैद्यो निजमतद्वदये निस्तरां निश्चिनोत् ॥ २१ ॥
काश्मीरेण कपर्दिपादकमन्दव्यो निस्तरां निश्चिनोत् ॥ २१ ॥

श्रीसीभाग्ययुगःप्रसापपदवी धान्ता प्रतिष्ठापिता।

सेयं श्रीनरसिंहनामविद्धेषो खर्वैद्यविद्यास्थितिः प्रीत्या प्राप्तसुवर्णराजिरचना चित्रोज्ज्वला पीठिका॥ २२॥ श्रन्यत्र विद्यमानत्वादुपयोगानवेच्चणात्। वृथा विस्तरभीत्या च नोक्तो गुणगणो मया॥ २३॥ इति ग्रन्थप्रस्तावना।

## यथ यानूपादिवरीः।

मय मानूपदेश:।—

नानाचीणीजनानाजलम्गसिंहतं निर्भरत्रातशीतं शैलाकीणं कनीयः कुररमुखखगालङ्कतं ताम्त्रभूमि। बिश्नदृत्रीद्यादिकं यत् स्थलमतिविपुलं नीरसं यस्वनुणं पित्तम्नं श्रेषावातप्रदमुदररुजापामदं स्थादनूपम्॥१॥

> तचीत्रक्तत्वान्तरवहस्त वारिमुख्यम्। च्छायाद्यतान्तरवहस्त च्यारिमुख्यम्। चूषत्रकाश्मसिललं यदि मध्यमं तत् एतच नातिबह्लाम्ब भवेत्कनीयः॥२॥ श्रय जाङ्गलदेशः।—

यतानूपविपर्ययस्तनुष्टणास्तीणी धरा धूसरा सुद्रवी हियवादिधान्यफलदा तीव्रोषवत्यसमा। प्राय: पिस्तविष्टिश्वस्तवला: स्युनीरजः, प्राणिनी गावीऽजास पय: चरन्ति बह तस्क्रपे जलं जाङ्गलम्॥ ३॥ एतच मुख्यमुदितं खगुणैः समय-मल्पाल्पभूरुइयुतं यदि मध्यमं तत्। तचापि कूपखनने सुलभाम्ब यक्तज्-ज्ञेयं कनीय इति जाङ्गलकं विरूपम्॥ ४॥

श्रघ साधारगदेगः।—

लक्षोकीलति यत किश्विद्वभयोस्तजाङ्गलानूपयोगींधूमोत्वणयावनालविलसकाषादिधान्योद्भवः ।
नानावणमग्रेषजन्तुसुखदं देशं बुधा मध्यमं
दोषोद्भतिविकोपशान्तिसहितं साधारण तं विदुः,॥५॥
तच्च साधारणं देधाऽऽनूपजाङ्गलयोः परम् ।
यत्न यत्न गुणाधिकां तत्न तस्य गुणं भजेत्॥६॥
सुद्धां तद्देशविषम्य। सास्ति साधारणं क्वचित्।
सुद्धात्वाद्मस्म तत्त्वस्य तद्विधैवेदिमिष्यते॥ ७.॥

अय चैत्रभेदाः।—

त्रित्रभदं प्रवच्यामि शिवेनाख्यातमृज्ञमा।

ब्राह्मं चात्रं च वैश्वीयं शौद्रं चेति यथाक्रमात्॥ ८॥

तत्र चित्रे ब्रह्मभूमीरुष्ठाक्यं वारिस्कारं यक्षुश्राष्ट्रकीर्णम्।

रम्यं यच खेतमृरस्नासमेतं तद्वाचष्टे ब्राह्मामेखण्टः क्तिः॥८॥

ताम्मभूमिवलयं विभूधरं यमृगेन्द्रमुखसङ्गलं कुलम्।

चोरंघोषि खदिरादिदुर्गमं चात्रमेतदुदितं पिनाकिना॥ १०

शातकुक्षनिभभूमिभाखरं खर्णरेश्वनितं विधानवत्।

सित्रकिन्दुसुपर्वसिवतं वैश्वमाख्यदिदमिन्दुशिखरः॥ ११॥

श्वामखलाकां बहुशस्वभूतिदं लसक्तृ के जिल्हा होते हम्। धान्योत्रवै: करिक्कोक के दं जगाद शीद्रं जगती हषध्वज: ॥१२॥

द्रव्यं चित्रादुदितमनघं ब्राह्म तत् सिहिदायि चत्रादुत्यं बिलपिलतिजिहिखरोगापद्यारि । वैश्वाच्यातं प्रभविततरां धातुलोद्यादिसिही गौद्रादेतज्जनितमिखलव्याधिविद्रावकं द्राक् ॥ १३ ॥ ब्रह्मा. गक्रः किन्नरेगस्तथा भूरित्येतेषां देवताः खुः क्रमेण । प्रोक्षास्तत्र प्रागुमावस्रभेन प्रत्येकं ते पश्च भूतानि वच्चे ॥१४॥

> पीतस्मुरद्वलयश्रकिरिलाश्मरम्यं पीतं यदुत्तमसृगं चतुरस्नभूतम्। प्रायस पीतकुसुमान्वितवीकदादि तत्पार्थिवं कठिनमुद्यदश्रीषतस्तु॥ १५॥

श्रिवंग्हास्ति खितं कमलाभं दृषिचितम्। नदीनदजलाकी श्रीमाप्यं तत् चेत्रमुच्यते ॥ १६ ॥ खदिरादिद्रमाकी श्रीमित्रकविश्वकम्। चिको गंरत्तपाषा गंचितं तैजसमुत्तमम्॥ १०॥

भूमख्य भ्रमहषत्परीतं षट्कीणकं तूर्णस्गावकीर्णम्।
गाकैस्तृणैरिश्वतक्ष्मव्यकं प्रकारमेतत् खलु वायवीयम्॥१८॥ •
नानावणं वर्त्तुलं तत्प्रणस्तं प्रायः ग्रम्नं पर्वताकीर्णमुद्धः ।
यद्य स्थानं पावनं देवतानां प्राष्ट्र चेत्रं त्रीचणस्वान्तरिचम्॥१८॥
द्रश्यं व्याधिष्ठरं वर्षातिश्यकत् खादु द्वियरं पार्थितं
स्थादाप्यं कटुकं कषायमखिलं श्रीतं च पित्तापष्टम् ।

यित्तर्तां लवणं च दोप्यमक् जिञ्चोणां च तत्तेजसं वायव्यं तु हिमोणामस्तमबलं स्वासाभसं नीरसम्॥ २०॥ ब्रह्मा विशास रुद्रोऽसादीखरोऽय सदाशिव:। द्रत्येताः क्रमतः पञ्च चेत्रभूताधिदेवताः ॥ २१ ॥ जिला जवादजरसैन्यमिहाजहार े वीर: पुरा युधि सुधाकलशं गरुसान्। की भैंस्तदा भुवि सुधाशक लै: किलासी-ह्चादिकं सकलमस्य सुधांश्ररोशः॥ २२॥ तत्रोत्पद्मास्तूत्तमे च्चिमागे विप्रोयादी विप्रुषो यत यत । चौगौजादिद्रव्यभूयं प्रपत्नास्तास्ति संज्ञा विभ्रते तर्व भूयः ॥२३॥ एवं चेत्रानुगुखेन तज्जा विप्रादिवर्णिनः। यदि वा सच्चणं वच्याम्यमोद्याय मनोषिणाम् ॥ २४ ॥ किसलयकुसुमे प्रकाण्डशाखादिषु विश्वदेषु वदन्ति विप्रमेतान्। नरपतिमतिलोहितेषु वैश्यं कनकिमेषु सितेतरेषु शूद्रम् ॥२५॥ विप्रादिजातिसभूतान् विप्रादिष्वेव योजयेत्। गुणाळानपि वृचादीन् प्रातिलोम्यं न चाचरेत्॥२६॥ ऋपि च।--

विप्रो विप्राद्येषु वर्णेषु राजा राजन्यादी वैश्वमुख्येषु वैश्वः।

शूद्रः शूद्राद्येषु शस्तं गुणाक्यं द्रव्यं नैव प्रातिकोग्येन किञ्चित्॥२७
द्रव्यं यदङ्गरजमाहरार्थ्यास्तत्ते पुनः पञ्चविधं वदन्ति।
वनस्रतिश्वापि स एव वानस्यत्यः चुपो वीरुद्यीषधीश्व ॥ २८॥
त्रेयः सोऽत्र वनस्रतिः फलति यः पुष्पेर्विना तैः फलं
वानस्रत्य द्रति स्नृतस्तनुरसी क्रस्तः चुपः कथ्यते।

या वेक्कत्यगमादिसंत्रयवशादेषा तु वक्की मता
शास्त्रादिः पुनरोषधिः फलपरीपाकावसानान्विता ॥२०॥
स्त्रोपंनपंसकत्वेन त्रैविध्यं स्थावरेष्विप ।
त्रुण् वच्यामि तक्क्का व्यक्तमत्र यथाक्रमम् ॥ ३०॥
स्च्रुवेणुतक्वीकदादयः स्त्रस्थकाण्डफलपुष्पपक्षवैः ।
स्त्रिथदीर्घतनुतामनोरमास्ताः स्त्रियः खलु मता विपिष्ठताम्॥३१॥
. यत्र पुष्पप्रवालादि नातिदीर्घं न चाल्पकम् ।
स्त्रीपंसयोर्यत्र विभाति लच्चा दयोरपि स्त्रस्थफलादिकेषु ।
सन्देष्टदं नैकतरावधारि नपंसकं तिद्वबुधा वदन्ति ॥ ३३॥
द्रश्यं पुमान् स्थादिखलस्य जन्त्रोरारोग्यदं तद्दलवर्द्वनञ्च ।
स्त्री दुर्वला सल्पगुणा गुणाच्या स्त्रीष्वेव न कापि नपंसकः स्थात्३४

यदि स्तियः स्त्रीषु क्तता गुणाक्याः त्रीवानि तु क्लोवशरीरभाजाम्। सदा च सर्वत्र पुमान् प्रयुक्तो गुणावहस्रेति च केचिदाहुः॥ ३५॥ चुत्पिपासा च निद्रा च द्वचादिष्विप लच्चते। स्टक्जलादानतस्वाचे पर्णसंकोचिताऽन्तिमा॥ ३६॥ यत्नाठिन्ये सा चितियौद्धवोऽभस्तेजस्तूषा वर्षते यत् स वातः। यद्यच्छिद्रं तन्नभः स्थावराणामित्येतेषां पञ्चभूतात्मकत्वम् ॥३०॥ द्रस्य देशगुणस्त्रूपकथनप्रक्रान्तकान्तारज-चित्रद्रस्थगुणान्वयक्रमिमं वर्गे पठित्वा नरः। प्राप्नोत्याश भिषक् प्रयोगिवषयप्रावीख्यपारीणता-ऽचं कुर्वाणस्पर्वसंसदगदङ्गारिक्रयाकीश्रलम् ॥३८॥ अस्त स्तमीश्वरः श्वतयशा यमष्टादश-प्रभेदविधवाद्मयाम्बृनिधिपारपारीणधीः। समुख कुरोशितुः क्रतिवरस्य वर्गः क्रता-वसावगमदादिमः सदिभिधानचूड्गामणी॥ ३८॥ दित श्रोनरहरिपण्डितविरिचतं राजनिचंग्री श्र.नूपा(दवर्गः प्रथमः।

## चथ धरण्योदिवगः।

-0\*0-

त्रथ भूमिनाम।—

प्रथ धरणि-धरित्री-भूतधात्री-धरा-भूचिति-मिन्न-धरणोडा-च्या-वनी-मिदिनीच्या।
प्रविनश्दिधवस्त्रा गी: चमा चौणिकवीं
सुरिप वसुमतीरा काण्यपी रत्नगर्भा॥१॥
चमाऽऽदिमा भूमिरिला वसुन्धरा
वरा च धान्री वसुधाऽचलोवेरा।
विक्षभराद्या जगती चिती रसा
पृष्टी च गोत्रा पृथिवी पृथुमेन्ही ॥२॥
चौणी सर्वेसन्नाऽनन्ता भूतमाता च निचला।
भूमी क्षेजप्रदै: श्वामा क्रोड़कान्ता च कीर्तिता॥३॥

श्रयोवेरभूमि:।--

सा भूमिरुर्वराख्या या सर्वश्रस्योज्ञवप्रदा।
समस्तवस्तूज्ञवनादुर्वरा नाम भूरियम्॥ ४॥

त्रय मस्तिकानाम।—

ममृत्तिका प्रशस्ता सा सत्सा सत्स्रेति चेष्यते॥ ५॥

श्रथ चारमरभूमी।—

चारा सृदूषरो देशस्तद्वानिरणमूषरम्। खिलमप्रहतं प्राष्ट्रधेन्वा तु मकक्चते॥ ६॥

(खब्सर।दिकरत्नादिभूमि:।)

ं अथ जाङ्गबदेगः।—

मरुप्रायसु यो देश: स चीत्रो जाङ्गलाभिध:।

श्रथ क्रणपायुभूमो।—

कणमत् कणभूमिः स्थात् पाण्डुभूमिस्तु पाण्डुमृत्॥ ७॥ (मं पाग्ढरोभुंई। वं करियभूमि निश्चियभूमि।)

श्रय प्रकंरा भूमिः।—

स प्राक्र: प्राक्रिलो देशो यः प्रक्रान्वितः।

सैकतः स्थात् सिकतिलः सिकतावां यो भवेत्॥ ८॥

(मं वालुबटभूमि। कं मञ्जलभूमि।)

त्रय देशनाम।—

देशो जनपदो नीष्ट्रिषयश्चोपवर्त्तनम्।

प्रदेश: स्थानमास्था भूरवकाश: स्थिति: पदम् ॥ ८ ॥

भय नदीमाष्ट्रकभूमिः देवमाष्ट्रकभूमिश्च।---

नद्यमुजैर्भृतो धान्युर्नदीमात्व उच्चते।

व्हाम्बुजैस्त तैरेष देश: स्याद्वमात्वः ॥ १०॥

इमात्वभूमिः।--

नदीव्रष्टिजलोद्भृतैर्नानाधान्यैः समावतः।

देशो इयानुगमनात् स हैमात्व उचते॥ ११॥

त्रय सुद्रादीनां चित्रम्।---

मुद्दीनां चेत्रमुद्गतिदं यत्तन्योद्गोनं कोट्रवीणं तथाऽन्यत्। वैद्येयं स्यात् किच प्रालेयमेवं बुद्धाणव्यचाणवीनच विद्यात्॥१२॥

षय मार्थं माषीणं भद्धं भाङ्गीनमुम्यमीमीनम्। तित्यं तैलीनं स्यादिति षष्टिकाञ्च यव्यञ्च॥१३॥• प्राकादेयेव निष्पत्तिरेतत् स्याच्छाकप्राकटम्। प्राक्रपाकिनमित्येतत्त्रया वास्तुकप्राकटम्॥१४॥

त्रथ श्रेलनाम।—

श्रय गिरि-धरणीभ्र-गोत्र-भूसत्-

शिखरि-शिलोच्चय-शैल-सानुमन्तः।

चितिसदग-नगावनीधराद्रि-

स्थिर-कुधराश्व धराधरो धरश्व ॥ १५ ॥

ऋहार्थः पर्वतो ग्रावा कटको प्रस्थवानिप।

शृङ्गी च वृच्चवांस्रेति श्रष्टाः श्रेलार्थवाचकाः॥ १६॥

श्रघ पर्वतावयवनाम।—

मध्यमसु नितम्बः स्थात् कटकं मेखला च सा।

तटे तटी प्रपातस प्रस्थे स्नुः सानुसानुनी ॥ १७॥

(मं टेक्कु सियादि। कं कि क वेष्टादि।)

श्रय शिखरनाम।—

मुद्धं तु शिख्रं कूटं कन्दर कन्दरा द्री।

मं डोड्रराचेंगिखर। वं कोड्गह्न।)

```
धरखादिवर्गः।
```

श्रथ गुद्दानाम।—

विलं गुहा शिलासिसिदेवखातचा गहारम्॥ १८॥

(मं पर्वतगुद्धा। वः बेट्टरगोरि।)

श्रय प्रत्यन्तपर्वतादिः।—

प्रत्यन्तगिरयः पादा गण्डशैलाश्वातोपलाः।

श्राकर: खिनिरित्युक्ती धातवी गैरिकादय: ॥ १८ ॥

श्रथ पाषाग्रानाम।—

यावा अस्तरपाषाणी दृषदश्मीपतः शिला।

लोहानि विविधानि स्युरम्मसारादिसंज्ञया ॥ २०॥

(मंपाधर। कं कहा।)

श्रय कानननाम।—

काननं गहनं सत्नं कान्तारं विधिनं वनम्। श्राराख्यमटवी दावी दवश्च वनवाचकाः॥ २१॥

(मंराय। कंत्रहिं।)

त्रशोद्याननाम।—

अम्यदुषानमाक्रीड़ो यत क्रीड़िन्त रागिणः।

तृपालयेषु प्रमदवनमन्तःपुरोचितम्॥ २२॥

(मं घरापासिलमला। वं हित्तिलबनाकु।)

त्रथ महारखनाम।—

महावनमरखानी महारखं महाटवी।

(मं विन्धा वं हेर खिव।)

भ्या उपवननाम्।—

प्रयोपवनमारामः पुरुपान्ते वनन्तु यत्॥ २३॥

(मंमले। कंतोट।)

श्रय वृचनाम।--

कुजः चितिरहोऽङ्किपः शिखरिपादपौ विष्टरः

कुठस्तर्गोक्षः कुरुष्ठ-भूरुष्ठ-द्वु-द्वुमाः।

षगो नगवनस्रतो विटपिशाखि-भूजागमा

महीज-धरणोत्ह-चितिज-वृच-शालादय:॥ २४॥

श्रथ फलित इचनाम। —

फलितः फलवानेष फलिनश्च फली तथा।

फलेचिहिरबस्यो यः स्वादमोघफलोदयः ॥ २५॥

ष्रय बन्ध्यवचनाम।---

चयावकेशी बन्धोऽयं विफली निष्फलीऽफलः।

(मंवाच्यारूषु। कं मझेमरः।)

त्रथ पुष्पादपुष्पाच-फर्लितष्ठचयोनीम।—

जती प्रागात्मना भिन्नी वानस्रत्यवनस्रती॥ २६॥

त्रथ मूलनाम।---

मूलन्तु नेतं पादः स्यादि अवरणिमत्यपि।

(मं वेच।)

ष्रथ प्रजुरनाम।—

**उत्तेदस्वक्**रो न्नेयः प्ररोहोऽक्ट्रर दत्यपि ॥ २७ ॥

त्रय वृष्वानितम्बनाम।---

चर्वागारेख बुभ्नः स्वात् नितम्बः सप्रयुर्भवेत्।

(मं व्रचबुष्। कं मरनमोदलु।)

त्रय खन्धनाम।—

श्रास्त्रस्यासु प्रकार्षः स्थात् कार्णो दह्यस्य कथ्यते ॥ २८॥ (मं थोर्रेबास्थिया। कं स्थीगोख।) भय ग्राखानाम।—

क्रम्प्रमाणास्य लतासु शाखाः

स्त्रभोत्यशाखासु भवन्ति शालाः।

(मंसाक्रीखाधी। कं सयाकोन्ब्।)

श्रथ जटादिनाम।—

जटाः शिरास्तस्य किलावरोत्राः

शाखा शिफा मज्जिन सारमा हु: ॥ २८ ॥

(मंपारम्बे। कं बोललु।)

श्रध वृत्तकोटरत्वचोर्नाम।—

निष्कुढं कोटरं प्रोक्तं त्विच वस्कन्तु वस्कलम्।

(मं टोलाश्रनितशन्तरसालि। वं होलु, मते जलसेक।)

ग्रय मञ्जरीनाम।---

नवपुष्पाच्चशाखाये वसरो मखरो तथा ॥ ३०॥

(मं पद्धविया। कं ति खिलु।)

श्रथ पर्यनाम ।-

पर्यो पत्नं दलं बहें पलाशं कदनं कदः।

(गौपाता। मंपान। कं एते।)

श्रथ पञ्चवनाम।—

स्यात्पन्नवः किश्चलयः प्रवातः पन्नवं नवम् ॥ ३१॥

(मं लोहिते पद्यव। वं केन्द्र लिल्।)

**भय विसारनाम।**—

विस्तारी विटपः प्रोक्तः प्रायन्तु प्रिखरं प्रिरः।

(मं विस्तारव्याचा। कं मरनविस्तारम्।).

श्रथ पर्याश्ररानाम ।--

मादिः पर्णिशिरा न्नेया वृन्तं प्रसवबन्धनम् ॥ ३२॥ (मं पर्णिशिर। कं कीरकसु।)

त्रथ किवानाम।—

कुलचारकजालकालकास्तु कुडमले कथिताः।

(मं मुक्ति। कं मोगेयपेसर।)

श्रध पुष्पनाम।—

कुसुमं सुमनः प्रसूनप्रसवसुमं सूनुपुत्तपृष्यं स्थात्॥३३॥ (मं फूल। कं इविनयेसक।)

श्रध सकरन्दनाम।---

मकरन्दो मरन्दश्च मधु पुष्परसाह्वयम्।

अध पुष्पसारः।---

पीष्यं रजः परागः स्थान्मधुलीं धूलिका च सा ॥३४॥.

श्रथ पुष्पगुक्तनाम।---

गुच्छो गुलुब्छ: स्तवको गुच्छक: कुसुमोच्चय:। (मं घौर, घोवानाम। कं गोच्चलः।)

श्रथ परिमलनाम।--

समं परिमलामोद-गन्धसीरभ्यसीरभम्॥ ३५॥

त्रघ प्रस्कुटननाम।---

्र ज्लुक्षितमुज्जभं स्नितमुक्षिषितं विनिद्रमुक्षिद्रम्। ' ज्बोि लितं विज्ञिक्षितमुद्रबुद्धोि द्वद्दिभित्रमुद्धित्रम् ॥३६॥ विकसितद्दितिविकस्वरिकचव्याक्षेत्रपुष्कसम्पुष्कम्। स्मुटमुद्दितद्शितदीर्णस्मुटिवीत्पुष्कप्रपुष्कमेकार्थम् ॥३७॥ भय मुकुलितनाम।— निद्राणं मुद्रितं सुप्तं मिलितं मीलितं नतम्। निक्रणितं सङ्घितं सनिद्रमलसं समम्॥ २८॥ भय श्रस्यादिनाम।—

श्राष्ट्रस्तरूणां फलमत्र शस्यं तदाममुत्तं हि शलाटुसंज्ञम् । श्रुष्कन्तु वानं प्रवदन्ति गुलास्तम्बी प्रकाण्डेरहितो महीज:॥३८॥

त्रथ लतानाम।--

उलंपं गुस्मिनी वोरुष्तता वस्ती प्रतानिनी। व्रति: प्रतिस्थिषा विस्तीर्णा वीरुदुचते॥ ४०॥ (मं वेसीनीन। कं वेसि।)

यथ नचत्वचनाम।--

प्रयानायुष्यदां सेव वर्षनात्पालनादिष ॥ ४१ ॥
विषद्धं-धात्री-तर् - हमदुष्धा जम्बूस्तथा खादिरक्षणावंशाः ।
प्रम्वत्यागी च वटः प्रकाशः प्रचस्तथाऽम्बष्ठतरः क्रमण ॥ ४२ ॥
विस्वार्जुनी चैव विकष्णतोऽय सकेसराः शंम्बरसर्जवस्तुलाः ।
स्पानसार्वास्य श्रमोकदम्बास्तथाऽऽम्बनिम्बी मधुकद्वमः क्रमात्४३ श्रमी नक्ताद्विद्धा दृष्णाः स्थः सप्तविंशतः ।

गरिक्ता । १४॥ नचत्रपद्यति:॥ ४४॥

तिवामालजनां क्षीं मर्खः कुर्याद्वेषजादी नदानः।
तस्यायुषं श्रीकष्ठव पुत्रीं नश्चत्वेषा वर्षते, वर्षनाद्यैः॥ ४५॥

नारायको समुद्रमय हहत्सुत्रति नारदीये ।

६ • वन---- २

ज्ञात्वाऽपोच्च प्रथितिभषजां नातिदृष्टोपयोगं नैवास्माभिविश्रदितिमदं गीरवाद्यस्थभीते: ॥ ४६ ॥

त्रय त्यावचनाम।—

तालाद्या जातयः सर्वाः क्रमुकः केतको तथा। खर्जूरोनारिकेलाद्यास्तृगष्टचाः प्रकोक्तिताः॥ ४०॥

सर्वाणि चार्राणि नवीषधानि स्वीय्यवन्तीति वदन्ति धीराः। सर्वाणि शुष्काणि तु मध्यमानि

शुष्काणि जीर्णानि च॰ निष्फलानि ॥ ४८॥ वास्तुककुटजगुडूचीवासाकुषागुडकादिशतपत्री।

द्रत्यादि तु नित्याद्रं गुणवच्छुष्कं यदा तदा दिगुणम्॥ ४८

विङ्कःं मधुंमण्डूरो दाङ्मं पिप्पलो गुङ्ः।

नागवसीन्दु\*शाल्याद्याः पुराणाः स्युग्णोत्तमाः ॥ ५०॥

काठिन्यं मध्यकाठिन्यं मार्दवं चेति तु विधा।

द्रव्याणामिस् सर्वेषां प्रक्तिः कथ्यते बुधैः ॥ ५१॥

द्रव्याणां सन्ति सर्वेषां पूर्वेक्तास्त्रयो गुणाः।

रसो वीर्यं विपावस ज्ञातव्यास्तेऽतियत्वतः ॥ ५२ ॥

रससु मधुरादिः स्याद्वीर्यं कार्य्यसमर्थता।

. . परिणामे गुणाक्यत्वं विपाक इति संज्ञितम्॥ ५३॥ भीतमुणाञ्च रूचच स्निग्धं तीच्छां।तथा सदु।

पिच्छिलं विशदं चेति वीथ्यमष्टविधं स्मृतम् ॥ ५४॥

<sup>\*</sup> **द्रन्द** कर्षः।

#### धरखादिवर्गः।

निष्कुटप्रमदकाननादिषु द्रव्यमेतदिप निर्गुणं भवेत्। काप्यलोकवचनोपकर्णनात् काप्यसाधुवनितादिसेवनात्॥ ५५॥

जातं श्मशाने वत्सीके देशे मूत्रादिदूषिते। द्रव्यं नैवोपयोगाय भिषजासुपजायते॥ ५६॥

कन्दं हिमत्ती शिशिर च मूलं पुष्यं वसन्ते गुग्रदं वदन्ति । प्रकालपत्नाणि निदाघकाले स्युः पङ्गजातानि श्ररत्रयोगे ॥ ५०॥

निक्बों डुक्बर जम्बाद्या यथाकालं गुणोत्तराः। कन्दादिष्वय सर्वेषां पृथगेव रसादयः॥ ५८॥

केचित् कन्दे केऽिय सूलेषु केचित् पत्ने पुष्ये केऽिय केचित् फलेषु। त्वचेवान्ये वल्कले केचिदित्यं द्रव्यस्तोमा भिन्नभिन्नं गुणाच्याः॥५८ देशे देशे योजनदादशान्ते भिन्नान्याहुईव्यनामानि लोके। किञ्चामीषु प्राणिनां वर्णभाषाचेष्टाच्छाया भिन्नरूपा विभाति॥६०॥

यनिर्दिष्टप्रयोगेषु मूलं याद्यं त्वगादिषु ।
सामान्योक्ती प्रयोक्तव्यं प्राहुस्तीयं तु नामसम् ॥ ६१ ॥
चूर्णकल्ककषायाणां प्रमाणं यत्र नीदितम् ।
तत्र द्रव्यप्रमाणेन ख्वयं बुद्धगा प्रयोजयेत् ॥ ६२ ॥
साध्वीकं सर्वमद्यानां मधूनां माच्चिकं तथा ।
तैसं तु तिसमभूतं धातवो वस्तिसभवाः ॥ ६३ ॥
यासीनां रक्तप्रालिः स्थात् स्प्यानां सुद्र एव च ।
मूलानां प्रिप्पतीमूलं फलानां मदनं फलम् ॥ ६४ ॥
त्वचा तु गन्धद्रव्याणां पित्राणां गन्धपत्रकम् ।
जीविक्तिशाकं शाकानां स्वणानाञ्च सैन्धवम् ॥ ६४ ॥

सामान्यपुष्पनिर्देशात् मासतीकुसुमं श्विपेत्। इत्यमन्येऽपि बोडव्याः प्रयोगा योगस्चिताः ॥ ६६ ॥
द्रव्यं वातहरं यत्तत् सकलं दीपनं परम्।
कफहारि समं प्रोत्तं पित्तन्नं मन्ददीपनम् ॥ ६७ ॥
यक्त्रापन्ययं गुरु पित्तहारि द्रव्यं तृणां वातकरं तदुत्तम्।
यदुणावोर्य्यं सम्रु वातहारि श्लेषापहं पित्तकरम्व तत् स्थात्॥६८॥

द्रित बहुविधदेशभूभ्रभूमीक्हवनगुल्मलताभिधागुणानाम्।
सविवरमभिधाय लक्ष्म साधारणमय तच्च विशेषतोऽभिधास्ये॥ ६८॥
दस्यं भूमीविपिनविषयचेत्रगोत्रादिनाम-

स्तोमाख्यानप्रकरणगुणव्याक्षतिप्रौढ़मेनम्।
वर्गं बुद्धा भिषगुपचितानर्गलात्यन्तसूच्यप्रक्रालोकप्रकटितिधयामाधिराज्ये भिषज्येत्॥ ७०॥

द्रश्चेष वैद्यविवक्षिविधानिदान-चूड़ामणी मृड़परागमपारगेण। वाप्रमीरवंशितलवेन क्षतोपवर्गं वर्गी नृश्चिक्षित्वा रिचतो द्वितीय:॥ ७१॥

द्ति श्रीनरहरिप खितिवरिषते राजनिष्यो धरखादिवगौ दितीय:।

## षथ गुडूच्यादिवगेः

#### \*\*\*\*

गुड्चो चाथ मूर्वा च पटोलोऽरखजस्तथा। काकोली च दिधा प्रोत्ता माषपणीं तथाऽपरे ॥ १ ॥ 'सुद्रपर्णी च जीवन्ती त्रिविधा चाय लिङ्गिनी। कट्कोशातको चैव कपिकच्छुस्तथाऽपरे॥ २॥ खलता कटुतुम्बी च देवदा्ली तथा स्मृता। बम्याक्कीटकी प्रोक्ता कट्तुग्ड्याखुकिर्णिका॥ ३॥ हिधेम्द्रवारुणी चात्र यवतित्रेष्वरी तथा। ज्योतिषती हिधा चैव हिधा च गिरिक णिका॥ ४॥ मोरटश्वाय चेदिन्दी-वरा वस्तान्तिका च सा। सोमवन्नी तथा वत्ना-दनो गोपालकरी। ५॥ काकतुर्ण्डो हिधा चाय गुस्ता हिर्वेषदार च। कैवर्सी ताम्त्रवसी च काग्डीरी चाथ जन्तुका॥ ६॥ श्रक्तपर्णी तथा श्रक्ष-पुष्पी चावर्त्तको तथा। कर्णस्कोटा तथा कट्टी लता चैवास्तस्रवा॥ पुत्रदा च पलाशी च विद्येयात्त्र नवाभिधा ॥ ७॥ सुमतिभिरित्यम्नुता बोषच्या वोरुधः क्रमादेताः। यसिन् वीरुद्दर्गे नाना च गुणैय कोर्चन्ते॥ पा त्रापानीयात्परिगणनैयेवाप्रसिष्ठाभिधानां ' नानामुता परिमितिकाघाऽप्यत्र सर्वीषधीनाम्। "

साऽिप कािप स्फुटमिभध्या कािप च प्रौदिभद्या प्रोक्ता नोक्ता प्रथितविषये साऽिप नष्टाङ्गवाक्ये ॥ ८ ॥ तस्मादि न यत्रोक्ता नाक्तामङ्गादिनिर्मितः । तत्र तत्राष्टसंख्येव ज्ञेया सर्वत्र स्रिभिः ॥ १० ॥ यद्यपि कािप नष्टाङ्ग-संख्यानियतिरीच्यते । तत्र स्फुटत्वबुद्धेयव नोक्ता संख्येति बुध्यताम् ॥ ११ ॥ द्रव्याणां गण्यो नियोगवयतो विध्यं परे प्रोचिरं प्राचीनैन च तद्दिशेन निगमेष्क्रक्तिस्वित्साक्रमः । तस्यानैगमयोगसंग्रह्मविदां संवादवािभस्तया नैवास्मािभरमािण किन्तु तदिशं प्रत्येक्त्यः कथ्यते ॥ १२ ॥

अय गुडूकी।—

त्रेया गुड्चस्तवस्त्रास्ता ज्वरारिः

श्वामा वरा सुरक्षता मध्यणिका च।

क्रिक्रोद्ववाऽस्रतन्ता च रसायनी च

क्रिक्रा च सोमनितकाऽस्त्रसम्भवा च॥ १३॥

वसादनी च्छिक्रहा विश्रच्या भिषक्षिया कुण्डनिनी वयःस्या।
जीवन्तिका नागकुमारिका च स्थाच्छित्रका सेव च चण्डहासा१४

श्रन्या कन्दोद्ववा कन्दास्ता पिण्डगुड्चिका।

बहुच्छिक्षा बहुक्हा पिण्डानुः कन्दरोहिणी॥ १५॥

पूर्वा वार्षिकराष्ट्रा स्थादुत्तरा लोकसंद्विका।

गुड्चोक्भयोरिस्मिकतिंशदिहाभिधाः॥ १६०॥

त्रेया गुड्चो गुक्कण्वीर्या तिक्षा किषाया ज्वरनाशिनी च।

दाइ। तित्रणाविम्बातप्रमेहपाग्डभ्त्रमहारिणी च॥१०॥

वन्दाज्ञवा गुड्चो च कदुष्णा सम्बिपातहा। विषक्षो ज्वरभूतन्नी बलीपलितनाणिनी॥ १८॥

(भंगुलवेलि। कंग्रमरदवेलि। गुरूक्षीति कान्यकुकाः। गलो दति गुजराः। गलाम्न दति पाश्चात्थाः। ते तिपातोगे। हिंगुल्च, घड्छ।गी गुलुस्र।

श्रघ मूर्वा।—

मूर्वा दिव्यलता मिरा मधुरसा देवी तिपणी मधुत्रेणी भिन्नदलामरी मधुमती तिक्ता प्रथक्पणिका।
गोकणी लघुपणिका च दृष्ट्वी तेजिस्त्रिनी मोरटा
देवत्रेणि-मधूलिका-मधुदला: स्यु: पीलुनी रक्तला॥१८॥
सुखोषिता स्निम्धपणी पीलुपणी मधुस्त्रवा।
ज्वलनी गोपवक्की चेत्यष्टविंग्रतिसंज्ञका:॥२०॥
मूर्वा तिक्तकषायोणा हृद्रोगकफवातहृत्।
विम्ममहनुष्ठादि-विषमज्वरहारिणी॥२१॥
(हिं चूर्णहार। मं गोनसफ्ण। ते लागचेटु, सग, चग।
वं मोरवेल, सहुरसि। तां मह्ला। गौ मूर्वा,
सुगी, सुरहर, ग्रोचसुखी, वोड़ाचका।)

त्रय पटोलम्।—

स्थात्पटोलः कटुफलः कुलकः कर्कश्रच्छदः। राजनामाऽस्टतफलः पाण्डुः पाण्डुफलो मतः॥ २२॥ वीजगंभी नागफलः कुष्ठारिः कासमर्दनः। पच्छाहोधाद्यो ज्योक्सी कुष्ठमः षोड्शाईयः № २३॥ पटोनः नदुतिकोषाः रसिपत्तवनासिन्।

नपनिष्ट्रितिकुष्टास्य - ज्वरदाहार्तिनात्रमः ॥ २४॥

(मीरहडोति कान्यकुकाः । दि परवन् । मं कहिपद्वन, कतुपद्मान । ते कोन्युपोटन । तां कम्बुपुद्धते । मौ पटोन ।

क्यांट सोगवन्नो । दुर्गहारकिपनवणी रित गुर्जराः ।)

त्रय काकोसी।--

काकोली मधुरा काकी कालिका वायसोलिकां।
चीरा च ध्वांचिका वीरा ग्रक्ता धीरा च मेदुरा॥ २५॥
ध्वांचीली खादुमांसी च वय:स्था चैव जीविनी।
द्रत्येषा खलु काकोली क्रेया पश्चंदशाक्षया॥ २६॥
काकोली मधुरा सिन्धा चयप्रित्तानिलार्त्तिन्त्।
रक्तदाइन्वरन्नी च कफ किविवर्षनी॥ २०॥
(गौ कांकला। मं कं कट्टवित्रने, कालली।
ते' तेलिमणिवेट्ट। छत् कांकोलि।)

त्रथ चीरकाकोलो।--

हितीया चीरकाकोली चीरशका पयस्तिन। पयस्या चीरमधुरा वीरा चोरविषाणिका॥ २८॥ जीववली जीवशका स्थादित्येषा नवाह्या। रसवीर्यविपाकेषु काकोस्या सहशी च सा॥ २८॥ (सिं मं इध्काल्ली। कं इस्गट्वित्ति। गी चीरकं कला।

श्रथ माषपर्यो ।—

माषपृणी तु काम्बोजी क्षणहन्ता महासहा। ग्राद्रमाषा मांसमाषा मङ्ख्या हयपुक्तिका॥ ३०॥

## गुडूचादिवर्गः।

इंसमाषाखपुक्का च पाण्डुरा माषपितता।
काल्याणी वक्षमुकी च शालिपणी किर्ह्सिकी ॥ ३१ ॥
शालोबवा बहुफला खयमृ: सुलभा घना।
इत्येषा माषपणी स्थाटेकविंशितनामका॥ ३२ ॥
माषपणी रसे तिका दृष्टा दाहुक्वरापहा।
शक्रदृष्टिकरी बल्या शीतला पुष्टिविह्नि ॥ ३३ ॥
'(गी माषाणी। हिं माषोणी, माषवणी। मं राण्डुद्री।
के रालोडिग्ड, काल्डु।)

त्रय मुद्रपर्गी ।—

मुद्रपणी चुद्रसहा शिम्बी मार्जारगन्धिका।
वनजा रिक्षिणी ऋका सूर्पपणी कुरिक्षिका॥ ३४॥
कांसिका काकमुद्रा च वनमुद्रा वनोद्रवा।
ग्रस्थमुद्रा वन्येति ज्ञेया पञ्चदशाह्यया॥ ३५॥
मुद्रपणी हिमा कास-वातरक्षचयापहा।
पित्तदाहज्वरान् हन्ति चच्छ्या शुद्राह्यक्षित्वत्॥ ३६॥
(गौ सुगानी। हिं माठसुगानी। मं रायसुग। कं काहिसक।
ते विद्वपेसरचेट्।)

श्रध जीवन्ती।—

जीवित्त खाळीवनी जीवनीया जीवा जीव्या जीवदा जीवदाती। शाक्रतेष्ठा जीवभद्रा च भद्रा मङ्गला च खुद्रजीवा यशस्या॥ ३०॥ शृक्षाटो जीवपृष्ठा च काष्मिका शश्मिकिका।
सपिक्रसेति जीवन्ती स्रेया चाष्टादशाभिधा॥ ३८॥
जीवन्ती मधुरा शीता रक्तपित्तानिसापद्या।
चयदाह्रज्वरान् हन्ति कफवीर्यविवर्षिनो॥ ३८॥
(कं मं लाहानिहरियवीस. किरियहासे। गौ जीवन्ती,

जीवद, जियातो।)

अध वहज्जीवन्तौ।—

जीवन्यन्या वृहत्पूर्वा प्रत्नभद्रा प्रियद्वरी।

मध्रा जीवपृष्ठा च वृहज्जीवा यशस्त्ररी॥ ४०॥

एवमेव वृहत्पूर्वा रसवीर्थवस्त्रान्विता।

भूतविद्रावणी ज्ञेया विगाद्रुसनियामिका॥ ४१॥

(मं रोग्ही हरिखवेलि। कं किरियहाले। हिरियहाले।)

श्रय खर्चजीवन्तो :--

हंमा हेमवती सौम्या त्रण्यत्यिहिंमात्रया।
स्वर्णपणी सुजीवन्ती स्वर्णजीवा सुवर्णिका॥ ४२॥
हेमपुष्पी स्वर्णलता स्वर्णजीवन्तिका च सा।
हेमवसी हेमलता नामान्यस्यात्रत्र्य॥ ४३॥
स्वर्णजीवन्तिका दृष्या चत्रुष्या मधुरा तथा।
पिशिरा वातिपत्तास्ग्रहिज्ञस्ववर्ष्टनी॥ ४४॥
(मं हेमहरिखवेलि। कं होबंखदहाले। हिं सोखाजीवह।
गौ स्वर्णजीवन्तो।)

त्रथ सिडिनो।— लिङिनो,बंडुपन्ना स्यादोखरी शैवमिझिका। स्वयभू र्लिङ्गसभूता लिङ्गी चित्रफलाऽस्ता॥ ४५॥
पण्डोली लिङ्गजा देवी चण्डापस्तिभानी तथा।
भिवजा भिववली च विद्येया घोड़ शाह्वया॥ ४६॥
लिङ्गिनी कटुरुणा च दुर्गस्था च रसायनी।
सर्वसिष्ठिकरी दिव्या वथ्या रसनियासिनी॥ ४०॥
(मं बाड्बली। कं हाकरोण्डे, पञ्चग्रिया, ईश्वरिलङ्गी।
गो पञ्चगुड्का, भिवलिङ्गिनी।)

श्रय कोषातको।--

कोषातको क्रतिक्किद्रा जालिनी क्रतविधना । क्षेड़ा 'स्रतिक्ता घण्टाली स्टङ्गफलिनी तथा ॥ ४८ ॥ कोशातकी तु शिशिरा कटुकाऽल्पकषायका । पित्तवातकफन्नी च मलाधानविशोधिनी ॥ ४८ ॥ (गी घोषालता । हिं करदतरद । ते वौर, उत्तेरिण । मं कलुदोडकी, कं काहोरे ।)

श्रथ कि पक्कः।—

किपक्क्र्रात्मगुप्ता खयंगुप्ता महर्षभी।
लाङ्ग्ली कुण्डली चण्डा मर्कटी दुरिभग्रहा॥ ५०॥
किपिरोमफला गुप्ता दुःस्पर्धा कच्छुराः जया।
प्राव्विण्या भूकिष्मि बदरी गुरुरार्षभी॥ ५१॥
प्रिम्बी वराहिका तीच्छा रोमालुर्वनभूकरी।
कीभरोमा रोमविष्ठी स्थात् षड्विंभितिनामका॥ ५२॥
किपिकच्छुः खादुरमा वृष्या वातच्यापहा।
श्रीतिपत्तास्त्रहम्ही च विक्रता व्रणनाभिनी॥ ५३॥

(गौ माल्क्रभी, दया, धुनारगुष, ग्रुयाशिम्बी। हिं कौँ प। मं कुहिरी। तें दुलगुण्डि। कं कपासकुहरी, नसुकूगुरि।) म्रथ माकाश्रवही।—

खवस्राकाशवसी स्थादस्यशी व्योमविसका।
ग्राकाशनामपूर्वी सा वसीपर्यायगा सृता॥ ५४॥
ग्राकाशवसी कटुका मधुरा पित्तनाशिनी।
हष्या रसायनी बच्चा दिव्यीषिषपरा सृता॥ ५५॥
(भं भनरबेलि। कं श्राकाशबेलि। नलमुदबेलि इति पाश्राव्याः।
गौ श्रालोकलता, श्राकाशबेल। की श्रमरबेल्।)

#### श्रथ कटुतुम्बी।—

क्रुतुम्बी करुफला तुम्बिनी, करुतुम्बिनी।

वहत्पला राजप्रती तिक्तवीजा च तुम्बिका॥ ५६॥

करुतुम्बी करुम्तीच्छा वान्तिकत् खासवातिजत्।

कासन्नी शोधनी शोफ-व्रणशूलविषापहा॥ ५०॥

(गो तितलाड। हिं कडुरुभिया, तुम्बी, तितलीको। मं कं कडुभो पला, कडुरुधी, कहिसीरे। तें चेतिशानव।)

श्रय जीमृतकः।---

जीमूतकः वाण्टपाला गरागरी
विषी सहा कोश्यपाला च कट्पाला।
घोरा कदम्बा विषष्ठा च कर्कटी
स्थाद्देवदाली खलु सारमूषिका॥ ५८॥
इसकोशा विषष्ठी च दाली लोमश्यपिका।
तुरक्षिका च तकारी नामामकोनविश्रतिः॥ ५८॥

देवदाली तु तिक्तीष्णा कटुः पाण्डुकफापद्या। दुर्नामखासकासन्नी कामलाभूतनाशनी ॥ ६०॥ (गो पीतचीषा, देयाताड़ा। हिं चचरवेल, सनैया। मं देवदाली। कं देवडाली। ते डानरगण्डि, लताविश्रेषस्, देवलि इति।)

त्रय बन्धावकीटको।--

बन्धा देवी बन्ध्यकर्कीटका स्थान्नागारातिर्नागन्नी मनोन्ना।
पथ्या दिव्या प्रतदात्रो सकन्दा त्रोकन्दा सा कन्दवन्नी खरी च ॥६१
सुगन्धा सर्पद्रमनी विषकराटिकनी वरा।
कुमारी भृतन्नत्री च नान्नामित्यूनविंग्रति:॥६२॥
बन्धाकर्कीटकी तिल्ला कटूष्णा च कफापन्ना।
स्थावरादिविषन्नी च गस्त्रते सा रसायनि॥६३॥
(गौ तितकं कड्नो, तित्कं करोन्न। चिं कं क्सांकराने । वाभूखसा,
ं वं (क्संकरोन्न। कं वन्ने मह्वागन्न। मं वं वंक्षाकराने ।)

त्रथ तिसत्यहो।—

तिक्तत्त गड़ी तु तिक्ता ख्या कटुका कटुत् गिड़का।
विक्वी च कटुतिक्तादि-तुग्डीपर्यायगा च सा॥ ६४॥
कटुत्रगड़ी कटुस्तिक्ता कफवाक्तिविषापहा।
श्रीचकास्त्रपित्तक्ती सदा पथ्या च रोचनी॥ ६५॥
(मं कं कडुतोग्डलो, कहितोड, तौतकुन्दर, वनटिग्डुराकडुमा।
हिं कटुतराह। गौ तितकुन्दरकी।)

श्रथ श्राख्वाची।— स्वादास्वाची स्विका द्रवन्ती. सिता स्वाचीन्द्रकाणिका च।

#### राजनिवख्ट:।

न्यग्रेधिका मृषिकनागकणी स्याद्वश्चिकणी बहुकणिका च ॥ ६६ ॥ माता भूमिचरी चण्डा शम्बरी बहुणदिका । प्रत्यक्षेणी द्वषा चैव प्रत्रश्चेणादिका ॥ ६० ॥ प्रत्यक्षेणी क्ष्रणाच कफिण्लहरा सदा । प्रानाहक्वरश्चात्ति-नाशिनी पाचनी परा ॥ ६८ ॥ (हिं मं भोपनी । क'विश्वहरू है। गो इन्द्रकाणीपाना ।)

श्रघ इन्द्रवास्यौ।--

एन्द्रोन्द्रवारुखरूणा सगादनी गवादनी चुद्रमहेन्द्रचिभिटा। सूर्या विषन्नी गुणकिकामरा माता सुवर्णा सफला च तारका॥ ६८॥

हषभाषी गवाषो च पीतपुष्पीन्द्रवसरी।
हेमपुष्पी खुद्रफला वारुणी बालकप्रिया॥ ७०॥
रक्तेर्वारुविषलता प्रक्रवसी विषापहा।
प्रमुता विषवसी च स्रेयोनितंत्रदाह्यया॥ ७१॥
रन्द्रवारुणिका तिक्ता कटुणीता च रचनी।
गुस्मिपसीदरश्रेष-क्रिमिकुष्ठचरापहा॥ ७२॥

(मं रुद्रवार्या। कं इमिके। गो राखालनाषु, राखालग्रा.

् कुन्दरको, मामालाखु। हिं इन्द्रारुग, वक्षी इन्द्रफला।)

श्रय महेन्द्रवाच्यो।—

महेन्द्रवार्णी रम्या चित्रवत्नी महाफला। सा माहेन्द्री चित्रफला त्रप्रसी त्रपुसा च सा॥ ७३॥

मात्मरचा विश्वाला च दीर्घवली ब्रुहत्फला। स्यादु व्रष्टदार्गो सीम्या नामान्यस्याश्वतुर्द्ग ॥ ७४ ॥ महेन्द्रवार्णो ज्ञेया पूर्वीक्तगुणभागिनी। रसे वीर्ये विपाने च निश्विदेषा गुणाधिका॥ ७५॥ (मं विड्ल दन्द्रवारुणि। कं चिरियदामेक्षे। गौ वड्माकाल। राखालश्रसा वा।)

अथ यवतिका।—

यवतिक्ता महातिक्ता दृढ़पादा विसिपिणी। नाकुली नेत्रमीला च प्राक्रिनी पत्रतग्ड्ली ॥ ७६ ॥ तण्डुली चाचपोड़ा;च सूत्मपुष्पी यशस्त्रिनी। माहेष्यरी तिक्तयवा यावी तिक्तीति षोड्ग ॥ ७७ ॥ यवतिक्ता सतिकाऽन्हा दीपनी क्चितत्परा। क्रिमिकुष्ठविषन्नग्राम-दोषन्नो रेचनो च सा॥ ७८॥ (मं यवीची। कं प्राङ्किनो। यवेचो इति लोके।)

अध रहजटा 🗀 🖟

रौद्रो जटा रुद्रजटा च रुद्रा सीम्या सुगन्धा सुहता घना च। स्यादीखरी रुद्रसता सुपत्ना सुगन्धपत्ना सुरिभः शिवाच्चा ॥ ७८ ॥

पत्रवामी जटावामी रुट्राणी नेत्रपुष्करा। महाजटा जटार्ट्रा नामा विंशतिरीरिता॥ ५०॥ जटा क्ट्रसा खास-कास ह्रद्रोगना शिनी। भूतविद्राविणी चैव रक्षसाञ्च निवर्हिणी। दशा. (मं र्धारो। कां स्ट्रजटा। गी जटालका।)•

#### राजनिवय्टुः

श्रथ च्योतिषाती।— च्योतिषाती स्वर्णसताऽनसप्रभा च्योतिर्सतां सा कटभी स्विष्क्रस्तां। दीप्ता च मिध्या मितदो च दुर्जरा सरस्तती स्यादमृतार्कसंख्यया॥ ५२॥ श्रथ तंजीवतो।—

तेजोवती बहुरसा कनकप्रभाऽन्या
तोच्या सुवर्णनकुली लवणाग्निदोप्ता।
तेजिक्विनी सुरलताऽग्निफलाऽग्निगर्भा
स्थालकुणी तदनु शैलसुता सुतैला ॥ ८३॥
सुवेगा वायसी तीव्रा काकाण्डी वायसादनी।
गीर्लता श्रीफली सीम्या ब्राह्मी लवणिकंश्रका॥ ८४॥

पारावतपदी पीता पीततेला यशस्तिनी।
मध्या मेधाविनी धीरा स्यादेकत्निंशदाद्वया॥ ८५॥
स्थोतिसती तिक्तरसा च रूचा किञ्चिकटुर्वातकफापहा च।
दाहप्रदा दीपनक्षच मध्या प्रजाञ्च पुष्पाति तथा दितीया॥ ८६
(वं कष्टुर्बो दोनि। कीगुएरडा गो लताफटकी, ते वेक्कुडुतोगे।
सिं मं मालकाष्ट्रीयी, काञ्चमर्दनिका।)

श्रथ श्रश्चारा।---

अम्बसुराद्रिकणीं च कटभी दिधपुष्पिका।
गर्दभी सितपुष्पी च म्बेतस्यन्दापराजिता॥ ८०॥
म्बेता भट्टा सुपुष्पी च विषष्टम्बी निरेकधा।
नाग्पर्यीयकणीं स्यादम्बाद्वादिसुरी स्नृता॥ ८८

गिरिकाणीं हिमा तिक्ता पिक्तीपद्रवनाधिनी।
चक्कष्णा विषदोषघ्री विद्रोषधमनी च सा ॥ ८८॥
(मं वं पाकारीसूपली। कं विलियगिरिकाणिके। गी मेंतापराजिता।
हिं विष्णुकान्ति। ते नहनेलगुक्तिरी।)

त्रघ नौलपुष्पो।---

नीलपुष्पी सहानीला स्थानीला गिरिकर्णिका।
गवादनी व्यक्तगन्धा नीलस्थन्दा षड़ान्नया॥ ८०॥
नीलाद्रिकर्णी शिशिरा सितका रक्तातिसारव्चरदाहहन्ती।
विक्वदिकोन्नादमदभ्तमार्त्तिश्वासातिकासामयहारिणी च॥८१॥
(मं नोलम्पलो। कं नौलगिरिकर्णिके। गौ नौलापराजिता।)
न्रथ मोरटः।—

मोरटः कीर्णपुष्पश्च पीलुपत्नो मधुस्रवः। घनमूलो दीर्घमूलः पुरुषः चीरमोरटः॥ ८२॥ मीरटः चीरबहुलो मधुरः सकषायकः। पिसदाहुल्बरान् हन्ति दृष्यो बलविवर्द्धनः॥ ८३॥ (मं चीरमहुरसि। कं हालुसोगे। गौ लताकुहार।)

श्रध दन्दीवरा।--

द्रन्दीवरा युग्मफला दीर्घष्टतीत्तमारणी।

रच्यमच्चारेका द्रीणी करका निलका च सा॥ ८४ ॥
दन्दीवरा कटुः शीता पित्तस्रेषापहारिका।
चच्च्या कासदीवन्नी प्रचिक्तमिहरा परा॥ ८५ ॥
(मं उतर्वि। कं कुक्टिंगे।)

# राजनिघण्टुः।

### श्रथ वस्तान्त्रो।---

वस्तान्त्री द्वषगन्धाख्या मेषान्त्री द्वत्तपित्रका।
प्रजान्त्री वोकडी चैव स्थादित्येषा षड़ाद्वया॥ ८६॥
वस्तान्त्री स्थात्कटुरसा कासदोषितनाि शिनो।
वीजदा गर्भजननी कोिर्त्तिता भिषगुत्तमै: ॥ ८०॥
( मं वोकडो। कं कुक्टिगेयभेद। )

### त्रय सीमवत्री।---

सोमवत्नी महागुल्मा यज्ञश्रेष्ठा धनुर्लता।
सोमार्ची गुल्मवत्नी च यज्ञवत्नी दिजप्रिया।
सोमचीरा च सोमा च यज्ञाङ्गा रुद्रसंख्यया॥ ८८॥
सोमवत्नी कटुः शीता मधुरा पित्तदाहनुत्।
खणाविशोषश्मनी पावनी यज्ञसाधनो॥ ८८॥
(सोमवत्नी सर्वभाषा।)

### श्रय महिषवसो।-

सीम्या महिषवज्ञी च प्रतिसीमान्त्रविक्षिका।

चार्त्वक्रिक्ता प्रोक्ता काण्ड्याखा षड्गद्वया।

स्वीर्थ्यविपाके च सीमवज्ञीसमा स्नृता॥ १००॥

(हिं छि।हिटी। मं महिषवित्व। कं ग्राम्यवित्व।)

# त्रय वलाइनी।--

वसादनी सोमवन्नी विक्रान्ता मेचकाभिधा। पातालगरू ताची सीपणी गारू तथा॥ १०१॥ वासनी दीर्घकाण्डा च दृद्धाण्डा महाबला। दीर्घक्री दृद्धाला नामान्यस्थाञ्चतुर्दश्र॥ १०२॥

वसादनी तु मधुरा पित्तदाशस्त्रदोषनुत्। दृष्या सन्तर्पणी रूचा विषदोषविनाशिनी ॥ १०३॥ (मं वासनि। कं दागुड़ि।)

श्रथ गोपालकर्कटी।—
गोपालकर्कटी वन्या गोपकर्कटिका तथा।
. चुद्रेर्वाक्: चुद्रफला गोपाली चुद्रचिर्भटा॥ १०४॥
गोपालकर्कटी शीता मधुरा पित्तनाशनी।
मूतकच्छाश्रमरीमेष्ट-दाइशोषनिक्तन्तनी॥ १०५॥
(गौ कृदंक्की, केइड़ा। इंगीक्सा। मं गोवलकं।कड़ी।
कं मूलसीते।)

त्रथ काकनासा।

काकनासा ध्वाङ्गनासा काकतुण्डा च वायसी।
सुरंङ्गी तस्करस्वायुध्वीङ्गतुण्डा सुनासिका॥१०६॥
वायसाङ्गा ध्वाङ्गनखी काकाचा ध्वाङ्गनासिका।
काकप्राणा च विज्ञेया नामान्यस्यास्त्रयोदश॥१००॥
काकनासा तु मधुरा शिशिरा पित्तहारिणी।
रसायनी दार्घ्यंकरी विश्वेषात् पलितापहा॥१०८॥
(गी वड्ग्रेतगुड्नांडली। इं केडयाठंटी, केडयाटी डी। मं विड्लि-क्हुडिल। कं हिरियकागिदाग्छै। ते वेलुमसन्दिचेट्ट, पुसगुर्लिक्टियकागिदाग्छै। ते वेलुमसन्दिचेट्ट, पुसगुर्लिक्टिचेट्ट, काकिदोग्छिचेट्ट।)

श्रव क्वाकादनी।—

काकादनी काकपीतुः काकिशिकी च रक्तला। ' भाक्यदनी वक्तशस्या दुर्मीहा वायसादनी॥ १०८॥ काकतुण्डी ध्वाङ्गनखी वायसी काकदिन्तका।
ध्वाङ्गदन्तीति विज्ञेयास्तिस्वय दश चाभिधाः॥ ११०॥
काकादनी कट्रणा च तिक्ता दिव्यरसायनी।
वातदोषहरा रूचा पिलतस्तिभानी परा॥ १११॥
(मं साङ्गीकहुडिल। कं किरियकागेदोण्डे।
छत्० काड्यिएया।)

श्रथ गुझा।—

गुझा चूड़ामणि: सीम्या शिखण्डी क्षणालाऽत्णा। ताम्त्रिका शीतपाकी स्यादु चटा क्षणाचूड़िका ॥ ११२॥ रता च रित्तका चैव काभोजी भिक्तिभूषणा। वन्यास्या मानचुड़ा च विज्ञेया षोड़शाक्षया॥ ११३॥

ग्रथ श्वेतगुद्धा।—

हितीया खेतकाकोजी खेतगुड़ा भिरिण्टिका।
काकादनी काकपीलुर्वक्राग्रह्मा पड़ाह्मया॥ ११४॥
गुड़ाह्मयन्तु तिक्तोषां वीजं वान्तिकरी शिफा।
शूलम्नं विषक्कत् पत्नं वस्ये खेतद्म शस्यते॥ ११५॥
(संगुद्धा दोनि। मंगुलुगुद्धे। कं एरड़। एत् रुष्ठ।
संगोगकाद्या गौ कुंच।)

ष्य वृद्धदाक्वः।—

वृषदात्व आवेगी खुष्टको दीर्घबाखुकः। वृष्टः कोटरपुष्पी स्थादजान्त्री कागुलान्त्रिका ॥ ११६॥ जीर्षदात्र दितीया स्थाजीर्णा फर्जी सुपृष्पिका। अजरा सुस्मापता च विज्ञेया च षडाष्ट्रया॥ ११०॥ व्यदानद्वयं गीत्यं पिक्छिलं कपावातद्वत्। बत्यं कासामदोवद्वं द्वितीयं खत्यवीर्य्यदम्॥ ११८॥ (मंदोनि पाण्डि। कं एरद्वसुष्टे। गी वीजताद्वतः। द्विं विभारा।)

# श्रथ कैवर्त्तिका।--

कैवर्तिका सरका च लता वक्की हुमारु । रिक्रिणी वस्तरका च भगा चैत्यष्टधारिभधा ॥ ११८॥ कैवर्त्तिका लघुर्वृष्या कषाया कफनाश्रनी । कासखासहरा चैव सैव मन्दाग्निदोषनुत्॥ १२०॥ (गो केम्रोटासुता, केम्रुरस्ता। कैवर्त्तिका मालवे प्रसिद्धा।)

### श्रथ तालो।—

ताली तमाली ताम्बा च ताम्बवही तमालिका।
सूच्यवही सुलोमा च शोधनी तालिका नव॥ १२१॥
ताम्बवही कषाया स्थात् कफदोषविनाशनी।
सुलक्कारोखदोषन्नी श्रेषशिककी परा॥ १२२॥

(तामवन्नोति चिववूटदेशे प्रसिद्धा।)

# श्रथ काग्डीरः।—

काण्डीरः काण्डकटुको नासासंवेदनः पटुः। जग्रकाण्डस्तोयवक्की कारवक्की सुकाण्डकः॥ १२३॥ काण्डीरः कटुतिक्कोणाः सरो दुष्टव्रणासिनुत्। जूतागुक्कोदरक्कीष्ट- एकमन्द्र। केननाश्यनः॥ १२४॥ (मं काळ्डवित । के मिक्कुग्वकि । को कारका प्रकी।) राजनिचग्टु:।

ग्रघ जन्तुका।—

जम्तुका जम्तुकारी च जनमी चक्रवर्त्तिमी।
तिर्ध्यक्पाला निशास्था च बहुपता सुपित्रका॥ १२५॥
राजक्षणा जनेष्टा च कपिकच्छुफलोपमा।
रज्जनी स्ट्यावसी च स्त्रमरी क्षणाविस्त्रका॥ १२६॥
विज्जुसिका वृच्चक्हा ग्रत्थिपणी सुविस्त्रका।
तक्ष्वसी दीर्घफला एकविंग्रतिसंज्ञका॥ १२७॥
जम्तुका शिश्रिरा तिक्ता रक्तिपत्तकपापहा।
दाहृद्धणाविमिन्नी च क्चिक्षहोपनी परा॥ १२८॥

(जन्तुका नालवे प्रसिद्धा। हिं प।पड़ो।)

### अध अत्यत्वपगौ ।—

त्रत्यस्तपणी तोत्ता च कण्डुला वित्तस्रणा। वित्ती करवडादिश्च वनस्थाऽरण्यवासिनो॥ १२८॥ जत्यस्तपणी तोत्तास्ता प्रोह्मपूलिवनामनी। वातहृद्दीपनी रुचा गुल्मश्रेषामयापहा॥ १३०॥ (मं करः डवेलि। कं हैगोलि। गो त्रामरुल।)

# श्रथ श्रद्धपुष्पी।---

शक्षपुष्पी सपुष्पी च शक्षाद्वा कम्ब्मालिनी। सितपुष्पी कम्बुपुष्पी मध्या वनविलासिनी॥ १३१॥ चिरिष्टी शक्षकुसमा भूलम्बा शक्षमालिनी। इत्येषु। शक्षपुष्पी स्थादुक्ता हादश्रनामिभि:॥ १३२॥ शक्षपुष्पी हिमा तिक्ता मेधाक्षत् खरकारिणी। ग्रहभूतादिदोषन्नी वशीकरणसिहिदा॥ १३२॥ (मं शक्षुको। क' शक्षपुष्पी। वं शक्षोनी।)

श्रथ श्रावर्त्तको।--

मावर्त्तको तिन्दुिकनी विभाण्डी विषाणिका रङ्गलता मनोन्ना। सा रक्तपुष्पी महदादिजाली सापीतकीलाऽपि च चर्मरङ्गा॥१३४॥

· वामावत्ती च संयुक्ता भूसंख्या ग्रिश्संयुता। ग्रावर्त्तको कषायास्त्रा ग्रीतला पित्तहारिणो॥ १३५॥

(भाइलो तलाइवज्ञि, भगतवज्ञीति च कोङ्ग्यो प्रसिद्धा। गौ सीयामुखी।)

त्रथ वर्गस्मोटा।—

कर्णस्मोटा श्वितस्मोटा त्रिप्तटा क्षणतण्डुला। चित्रपणी स्मोटलता चित्रका चार्डचिन्द्रका॥ १२६॥ कर्णस्मोटा कटुस्तिका हिमा सर्वविषापहा। ग्रहभूतादिदोषन्नी सर्वव्याधिविनागिनो॥ १२०॥ (मं कानपोद्गी। क' हिडिविडिके। गो काणकिड़ा।)

ष्रय कड़ो।—

कट्टी कटुकवन्नी च स्वाष्ठा काष्ठविन्नता।
स्वन्नी च महावन्नी पश्चमोहिनका कट्टः॥ १३८॥
कट्टी तु कटुका श्रीता कपम्बासार्त्तिनाशनी।
नानाक्वरहरा क्या राजयव्यनिवारिणी॥ १३८॥
(म कटुकी। ते केहु।)

#### षय प्रमुतस्वा।—

श्रेयाऽस्तस्तवा हक्षावहास्था तोयविश्वका। वनवन्नी सितन्तता नामिः श्ररसिद्धता ॥ १४०॥ उत्ताऽस्तस्तवा पया देवित्तता रसायनी। विषन्नी व्रणकुष्ठादीन् कामलां श्वययुं जयेत्॥ १४१॥ (मं श्रस्तविश्व। श्रस्तस्तवा चित्रकूटदेशे प्रसिद्धा। गौ बदन्तीनता।)

भय पुत्रदात्री:--

पुत्रदात्री तु वातारिश्वीमरी खेतपृष्पिका।

वृत्तपत्नाऽतिगश्चालुर्वैधिजाता सुवसरी ॥ १४२ ॥

पुत्रदात्री तु वातन्नी कटुरुणा कफापहा।

सुरिभ: सर्वदा पथ्या बस्थादीषविनाशनी ॥ १४३ ॥

(पुत्रदायि मालवे प्रसिद्धा।)

भध पलाश्री।---

पताशी पत्रविद्धी च पर्णविद्धी पलाशिका।
खुरपर्णी सुपर्णी च दोर्घविद्धी विषादनी॥१४४॥
चन्त्रपत्नी दीर्घपत्नी रसान्त्रा चान्त्रका च सा।
चन्त्रपत्नी काष्ट्रिका च स्थाचतुर्दशधाऽभिधा॥१४५॥
पलाशी लघुरस्या च सुखदोषविनाशनी।
चरीचकच्चरा पत्र्या पिसकीपकरी च सा॥१४६॥
(पलाशी नागरदेशे प्रसिद्धा। काम्मीरे श्रटोति स्थाता।)
दित बद्दविधविद्धीस्तीम-नामाभिधानप्रसुणगुण्यद्यावद्वर्णनापूर्णभेनः ।

सुललितपदसर्गं वर्गनान्ता च वैद्यः
सदिस बद्दविलासं व्यासवद्वातनीतु ॥ १४० ॥
दीप्ता दीधितयस्त्रयाऽन्यतमसध्वंसाय भानोदिव
व्यातन्वन्ति निजं कजां विजयते वोर्यं विकद्यी च याः । \*
तासामेव विलासभूमिरसमो वर्गः सुतो वोक्धां
वोकद्वर्गं दित प्रतीतमहिमा नैसर्गिकयों गुणेः ॥ १४८ ॥
प्राप्ता यस्य परिषष्टं विविधसद्दीरिकचूड्रामणेस्तीव्राण्योषधयः स्ववन्ति सहसा वोद्याच्याज्यां वि ।
तस्यायं तहरः कृतौ स्थितिमगाद्दगी गुड्चादिकस्तार्त्तीयोकतयाऽभिधानरचनाचूड्रामणी कोर्त्तितः ॥ १४८ ॥
दित श्रीनरद्दिपण्डित्वरिष्ठित राजनिच्छो
गुड्चादिवर्गस्तियः।

<sup>\*</sup> होप्ता इत्यादि।—तथा याः (वौक्धः) भानोः होप्ता होधितय द्व अन्धतमसम्बंसाय कजां रोगाणां विक्षौ निजं (यत्) वौर्यं व्यातन्वन्ति (तश्च वोर्य्यमिति भ्रेषः) विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्त्तते दत्यन्वयः। यहा,—तथा याः (वौक्धः) भानोः दोप्ता दोधितय इव अन्धतमसम्बंसाय विक्षौ निजं वोर्यं व्यातन्वन्ति (तहोर्यं) क्जां रोगं विजयते विनाम-यतौत्यन्वयः।

# अय शताह्वाद्विगः।

शताह्व चैव मिश्रया शालिपणी समिष्ठला । व्रह्मतो कार्यकारी च दिधा स्थात् प्रित्रपर्णिका॥ १॥ दिधा गोच्चरकश्चैव यासी वासा शितावरी। धन्वयासद्यं चाम्नि-दमनी वाक्षची तथा॥ २॥ ग्रणपुष्पी दिधा चैव तिविधा ग्ररपुष्टिका। श्रणोऽम्बष्ठा दिधा नीली दिधा गीजिद्विका स्मृतः॥ ३॥ अपामागंद्रयं पञ्च-बला राष्ट्री महादि च।\* इयगन्धा च इपुषा शतावर्यों दिधा मते ॥ ४ ॥ एलबालुकतैरखी कलिकारी जयन्तिका। काकमाची श्रुतश्रेणी सङ्गराजिस्त्रधा मतः॥ ५॥ काकजङ्गा विधा चुच्चः विविधः सिन्द्वारकः। भेग्डा स्थात् पुत्रदा चैव तका स्वणुलिकाह्वया ॥ ६ ॥ खस्वमः सिम्डो चैव न्नेयो वन्यकुसुभकः। ह्याहुल्यः कासमर्दश्च रिवपत्नी हिधाऽन्तिका॥ ७॥ श्रजगन्धाऽऽदित्यभन्ना विषमुष्टि हिंधा परा। ् कालाञ्जनी दिकापीसी दिविधः कोकिलाचकः॥ ८॥

महादि चिति।—क्रतसमासान्तः महा दैति ग्रब्द ग्रादियेसिन् तद् यथा तथा, क्रियाविश्रेषणमेतत् ; तेन् महाराष्ट्रोति ग्रब्दो सभ्यते दत्थर्थः । सातला कामवृद्धिय चक्रमदीऽय भिक्सिरा। श्रताद्वाद्याः क्रमेणैव सुपाः प्रोक्ता ययागुणाः॥ ८॥

त्रथ शताह्वानाम ।—

यताह्वा यतपुष्पा च सिसिघीषा च पोतिका।
यहिक्छताऽप्यवाक्पुष्पो साधवी कारवी शिफा॥१०॥
सङ्घातपित्रका छता वज्रपुष्पा सुपृष्पिका।
यतप्रस्नां बहला पुष्पाद्धा यतपित्रका॥११॥
वनपुष्पा सूरिपुष्पा सुगन्धा सूद्ध्यपित्रका।
गन्धारिकाऽतिक्छता च चतुर्विं यतिनामका॥१२॥
यताह्वां तु कटुस्तिक्वा स्विग्धा स्वेषातिसारन्त्।
ज्वरनेत्रवण्या च वस्तिकर्मिण शस्यते॥१३॥
(गो श्रल्पायाक। हिं सोफो। म संभा। वं विंड सोफा।
कं स्व्यसिगे।)

त्रध मिश्रयानाम।--

मिश्रेया तालपणीं च तालपत्ना मिशिस्तया।

शालेया स्थाच्छीतिशिवा शालीना वनजा च सा॥ १४॥

श्रवाक्पुष्पी मधुरिका छत्ना संहितपुष्पिका।

सुप्रष्पा सुरसा वन्या ज्ञेया पञ्चदशाद्वया॥ १५॥

मिश्रेया मधुरा सिग्धा कटुः कफहरा परा।

वातपित्तोत्थदोषन्नी भीहजन्तुविनाशनो॥ १६॥

(मं वनस्डफ। कं कासव्यस्ति। गौ वनश्च्षा। हिं सों या,

विद् सोंफ। तें पैइजिखकुर्ह। तां सोहिकिरे।)

श्रथ शालिपशीनाम।—

स्थाच्छालिपणीं सुदला सुपित्रका स्थिरा च सीम्था कुमुदा गुहा भुवा। विदारिगन्धाऽ'शुमती सुपर्णिका स्थाहोर्घमुलाऽपि च दोर्घपित्रका॥ १७॥

वातन्नी पीतिनी तन्वी सुधा सर्वानुकारिणी।
श्रोफन्नी सुभगा देवी निष्यला व्रीष्टिपर्णिका॥ १८॥
सुमूला च सुरूपा च सुपत्ना श्रभपतिका।
शालिपणी शालिदला स्वादूनिवंशदाह्मया॥ १८॥
शालिपणी रसे तिक्ता गुरूणा वातदोषनुत्।
विषमञ्चरमेहार्थ:-शोफसन्तापनाशनी।। २०॥

(मं भूरसेवरा, साखवण्। तें सप्पाक्तपोव। कं सुराख्योते। चिं सरिवन्। गौ प्राखपाणि, छ। खानि। चत् प्राग्पणि।)

श्रथ समिष्ठिलानाम।—

समिष्ठिला च भग्हीरो नद्यास्त्रश्वास्त्रगन्धभृत्। काकास्त्रः कण्टिकपालोऽप्युपदंग्रो मुनिष्ठयः ॥ २१ ॥ नद्यास्तः कटुरुण्य रुणो मुखित्रगोधनः । कप्तवातप्रग्रमनो दाह्रक्रहीपनः परः ॥ २२ ॥ (मं काकुम्बा। कं तोरेमान। चिं कर्जुंगा।)

श्रय ष्ट्रहतीनाम।— .

ष्ट्रती महितत्रान्ता वार्त्ताकी सिंहिकाकुली। । राष्ट्रिका स्थलजण्टा च भण्टाकी तुं महोटिका॥ २३॥ बहुपत्नी कर्यतनुः कर्यालुः कट्फला तथा। डोरली वनद्यन्ताकी नामान्यस्थाश्रतुर्दश्र ॥ २४ ॥ द्वहती कटुित्तकोष्णा वार्ताजञ्चरहारिणी। श्ररोचकामकासन्नी श्वासह्द्रोगनाशनी॥ २५ ॥ (मं डोरलो पाण्डरी। क' वनभग्टी, हैग्गुलु।)

त्रय सपतनुनाम।—

व्रहत्यंन्या सर्पतनुः चिवका पीततण्डुला।
प्रविप्रदा बहुफला गोधिनीति षड़ाह्मया॥ २६॥
चिवका व्रहतो तिक्ता करुषणा च तत्समा।
युक्तया द्रव्यविप्रेषेण धारासंस्तकासिहदा॥ २०॥

अध श्रेतवहतीनाम।—

खेताऽन्या खेतवहती च्रेया खेतमहोटिका।
खेतिसंही खेतफला खेतवार्त्तािकनो च षट्॥ २८॥
विद्येया खेतवहती वातक्षेषािवनाशनी।
रूचा चाष्त्रनयोगेन नानानिचामयापहा॥ २८॥
(हं वाईखा। वं डोरिलविङ्गनी। तें कुक्माची। तां चेरचुखा।
मं पाखरीडोरली। कं विलियगुद्धा। गो व्याकुड़ा।)

श्रय कार्टकारीनाम।—

विष्टिका दुःस्मर्श दुष्पुधिषेशी।
सुद्रा व्यामी निदिग्धा च धाविनी सुद्रविष्टिका॥ ३०॥
बहुवण्टा सुद्रविष्टी मेया सुद्रपला च सा।
कार्टारिका चित्रपता स्थाचतुर्देशसंचका॥ २१॥

कारकारा कटूणा च दीपनी खासकासजित्।
प्रतिखायास्तिदोषन्नी कापवातज्वरास्तिनुत्।। ३२।।
(मं रिक्रणी। क' भटकटैया, नेलगृज्ञ। सिं कारटेलां, रिक्रिनी।
ते' व्राक्जड़ोचेटु। उत् कारटमारिष। गी कारिटकारि।)
श्रम्य सितकारटारिकानाम।—

सितकारारिका खेता चेत्रदूती च लक्षणा। सितसिं ही सितचुद्रा चुद्रवाक्तीकिनो सिता॥ ३३॥ किया च कटुवाक्तीकी चेत्रजा कपटेखरी। स्थावि:स्रेहफला रामा सितकारा महीषधी॥ ३४॥ गर्दभी चिन्द्रका चान्द्री चन्द्रपुष्पा प्रियङ्करी। नाकुली दुर्लभा रास्ना हिरेषा हादशास्त्रया॥ ३५॥ खेतकारारिका रूचा कट्रणा कफवातनुत्। चच्छथा दीपनी चेया प्रोत्ता रसनियामिका॥ ३६॥ (मं श्रेतरिङ्गगी। क' श्रेतभटकटैया, विलियनेलगुज्ञ।)

श्रघ पृश्निपयाँनाम।---

स्थात् प्रित्रपणी कलसी महागुहा
श्रगालिका धमनी च मेखला।
लाङ्गलिका क्रोष्टुकपुच्छिका गुहा
श्रगालिका सैव च सिंहपुच्छिका॥ ३०॥
प्रियक्पणी दीर्घपणी दीर्घा क्रोष्ट्रकमेखला।
चित्रपर्ण्यपिचित्रा च खपुच्छाऽष्टादशास्त्रया॥ ३८॥
प्रित्रपणी करुषाका तिकाऽतीसारकासजित्।
वातरीणखरीकाद-त्रणदाह्वनाशनी॥ ३८॥

(गौ चाकुलिया। इं पोठवन, पोतवन। पठोनो। मं सेवरा। कं निवयलयोन, पिटोनो। तं कोलाकुपोदा। उत् क्रष्टपिया।)

## श्रघ गोच्रनाम।—

स्याद्गोत्तरो गोत्तरकः त्तराङः खदंष्ट्रकः कार्यक-भद्रकारको । स्याद् व्यालदंष्ट्रः त्तरको महाङ्गो दुस्रक्रमस्र क्रमशो दशाहः॥४०॥ (गौ गोखरो । हिं गोत्तरशूल । छन् गोखरा । मं वेडिलो-सराटो । क' दोड्नीगालु, गोखरा ।)

ग्रथ चुद्रगोच्रनाम।—

सुद्रोऽपरो गीसुरकस्तिकग्रकः कग्रो षड्को बहुकग्रकः सुरः। गोकग्रकः कग्रफलः पलङ्कषः सुद्रसुरो भंस्रटकश्रणद्रमः॥४१॥ स्थलशृङ्कारकश्चेव वनशृङ्कारकस्त्रथा।

रस्नुगन्धः खादुकारः पर्यायाः षोड्ग स्मृताः ॥ ४२ ॥ स्यातांसभी गोत्तरकी सुग्रीतली बलप्रदी ती मधुरी च बृंहणी। क्रम्हाम्मरीमेहविदाहनाग्रनी रसायनी तत्र व्रहृदुगुणोत्तरः ॥४३॥

(मं दोन्नि सराटिय।चेगुण। कं एरड्निगालगुण।)

श्रथ यासनाम।--

यासो यवासो बहुकारहकोऽल्पकः ह्युदेषुदी रोदिनिका च कच्छ्रा। स्थाद बालपत्रोऽधिककारहकः खरः स्वाद बालपत्रोऽधिककारहकः खरः स्वाद्वो विषकारहकोऽपि सः॥ ४४॥ प्रनम्मस्तीच्याकारहश्च समुद्राम्सो मरुद्रवः। ; दीर्धमूलः सूक्ष्मपत्रो विषष्ठः कारहकातुकः। िटिटिटित च गान्धारी चैकविंग्रतिनामिक्तः ॥ ४५ ॥ \*

यासो मधुरतिक्तोऽसी ग्रीतः पित्तात्तिंदाइजित्।

बलदीपनक्ततृष्णा-कफच्छदिविसर्पजित्॥ ४६॥

(ते वं धमासा, पिचरेगटीटुलगोखिः। गौ दुरालभा। हिं जवासा,

दुराला। मं वेलिकासुलो। क' विश्वदुक्ते। तां तोरेद्रकुलु।)

#### ग्रघ वासकनाम।—

व।सकः सिंहिका वासा भिषद्माता वसादनी। "

श्राटरूषः सिंहमुखी सिंही कर्ग्हीरवी वृषः॥ ४०॥
श्रितपणी वाजिदन्ता नासा पञ्चमुखी तथा। "
सिंहपणी स्गेन्द्राणी नामान्यस्थास्तु षोड्श॥ ४८॥
वासा तिक्ता कटः श्रोता कासन्नी रक्तपिस्तजित्।
कामलाकप्रवेकस्थ-ज्वरम्बासच्चयापहा॥ ४८॥
(ते श्रम्सर। तां श्रभहोहे। गौ वासक। हिं श्रद्धसा। मं श्रम्पा,
श्राद्धसा। कं श्रग्हुसा, श्राह्मागे।)

### षध श्रितावरीनाम।-

शितावरी शितावर: स्थाहः स्चिएतवः। श्रीवारवः शिखी वभ्तः स्वस्तिकः स्निष्यवः ॥ ५०॥ कुरुट: कुक्रुट: स्ची-दल: खेताब्बरीऽपि सः। ' , मिधाकद्याह्वसेति श्रेयः पश्चदशाह्यः ॥ ५१॥

<sup>•</sup> एत यार्स विहाय यवासादयः शब्दा यासपर्यायवाचका इति बोध्यम्, अन्यया द्वाविश्वतिसंश्वा साहित्यर्थः।

शितावरस्तु संग्राही कषायोश्यस्तिदोषितित्।
मिधाऽक्चिप्रदो दाह-ज्वरहारी रसायनः ॥ ५२ ॥
(गो ग्रुग्रुनिग्राक । हिं चयपत्तो, ग्रिरोग्रारी । मं कुरडाहके।
क' खडकितरा। तें सुनिष्रसमनिग्राकम्। हं छुज्युनिया।)

#### श्रथ धन्वयासनाम।—

भन्वयामी दुरालका ताम्मूली च कच्छुरा।
दुरालमा च दुःस्पर्धा धन्वी धन्वयवासकः॥ ५३॥
प्रबोधनी स्ट्यादला विरूपा दुरिभग्रहा।
दुर्लभा दुष्पुधर्षा च स्याचतुर्दशसंज्ञका॥ ५४॥
दुरालका कटुंस्तिका सोखा चौरान्तिका तथा।
मधुरा वातिपत्तिज्ञी ज्वरगुल्पप्रमेहिजत्॥ ५५॥
(गृँ दुरालमा। हिं यवासा, दुराला। वं धमासा। मं
विलिकासलो। कं विश्वदृश्वे। तें पिन्नरेगटीट्लगोखिड)।

# अथ चुद्रहरालकानाम।—

यन्या सुद्रुरालका मरुखा मरुसका।
विधारदाऽजभक्ता स्थादजादन्युष्ट्रभक्तिका॥ ५६॥
काषाया कफद्विव ग्राहिणी करभिग्रया।
कारभादनिका चेति विद्येया द्वादशाभिधा॥ ५०॥
दुरालका दितीया च गौल्याक्तव्यरकुष्ठनुर ।
स्वासकासम्बम्नी च पार्दे शुर्विक्तिक्ति॥ ५८॥
(मं साद्योविकासको। वां किरविद्यदेव।)

ष्रध ग्राग्निदमनीनाम।--

मध्यान्तिस्मित्ते विक्क-दमनी बहुकाएका।
विज्ञेया सुद्रदु:स्पर्धा सुद्रकारणिका तथा।
मर्स्थेन्द्रमाता दमनी स्थादित्येषा दशाह्रया॥ ६०॥
करुषा चानिदमनी रूचा वातकपापहा।
रिचलहीपनी हृद्या गुलाप्रीहापहा भवेत्॥ ६१॥
(मं श्रानिद्दवा, धमासाभेद। वं चित्तर्थ। गी दरासभान

भेद, ''श्रोला" दृति मतान्तरम्।)

त्रय वाक्रयोनाम। —

वाक् ची सोमराजी च सोमवक्षी सुविक्षका।
सिता सितावरी चन्द्र-लेखा चान्द्री च सुप्रभा॥ ६२॥
कुष्ठहन्त्री च काम्बोजी प्रतिगन्धा च वलुजा।
स्मृता चन्द्राभिधा राजी काल्याषी च तथेन्द्रवी॥ ६३॥
कुष्ठदोषापहा चैव कान्तिदाऽवलुजा तथा।
चन्द्राभिधा प्रभायक्ता विंगति: स्यान्तु नामत:॥ ६४॥
वाक्षची कटुतिक्तोच्या क्रिमिकुष्ठकफापहा।
त्वन्दोषविषकच्छूति-खर्जुप्रशमनी च सा॥ ६५॥
(हिं वाव्ची, वुक्ची। मं वाल्ची। कं वाल्चिगे। वं वाम्बची।
तां बोगिविद्रुन्तु। गौ सोमराज, हाकुच।)

श्रध शगापुष्यीन।म — शगपुष्पी कहत्पुष्पी शणिका शणघिटका। पीतपुष्पी स्कूलफला लोमशा मास्यपुष्पिका॥ ६६॥

# शताचादिवर्गः।

श्रणपुष्पी रसे तिक्ता कषाया कफवातजित् अजीर्णज्वरदोषम् वमनी रत्तदोषनुत् ॥ ६७॥ (गी वनप्रण, भन्मनिया। हिं चागरी, वनप्रणद्र, प्रणहुली। (मं खिलिहिला। कं प्रायाकीन, गिलुगिह्य।) त्रय जुद्रशयापुष्योनाम।— दितोयाऽन्या स्त्यपुष्पा स्यात् ज्ञुद्रशणपुष्पिका। विष्टिका सूच्मपणीं च बाणा हा सूच्मघिएका। त्रणपुष्पो सुद्रतिक्ता वस्या रसनियामिका ॥ ६८॥ हतोयाऽन्या वृत्तपणीं खेतपुष्पा महासिता। सा महाखेतवर्छो च सा महाश्रणपुष्पिका ॥ ६८ ॥ महाखेता कषायोश्णा ग्रस्ता रसनियामिका। कुतूहलेषु च प्रोत्ता मोहनस्तभानादिषु ॥ ७०॥ (मं साज्ञीकि सिंहा, पाग्डरी खिलिस्ला। हिं फुणफुणा। कं विक्रिगिलुगुचि, मते कार्डिविष्टि। गौ श्वेत ऋरखश्राण।) त्रथ श्रारपुद्धानाम्।— श्ररपृक्षा कार्ग्डपुक्षा वार्गपुक्षेषुपुक्षिका। त्रेया सायकपुष्टा च द्रषुपुष्टा च षड्विधा। ७१॥ यराभिधा च पुङ्गा स्थाक्ट्रेताच्या सितसायका। सितपुष्टा खेतपुष्टा शुभ्नपुष्टा च पञ्चधा ॥ ७२ ॥ गरपुष्टा कटूणा च क्रिमिवातरजापहा। खेता लेषा गुणाच्या स्थात् प्रशस्ता च रसायने ॥ ७३ ॥ ( इं श्रापों का। व दां जङ्गलो कुलयो। ते ते ब्रवेंप क्रिचेट्र। तां को बुक्कयवेश्वयि। मं दीनिष्ठनिष्या, उन्निष्। वं यरहकोिंग। गौ प्रस्युद्धा।)

### मथ काएटपृष्ट्वानाम। —

अन्या तु कर्रपुष्टा स्यात् कर्रातः कर्रपुष्टिका। कर्रपुष्टा करूषा च क्रिमगूलिकाशकी॥ ७४॥ (मं कर्रपुष्टा कं सुभुगोगि।)

#### श्रथ श्रागनाम। --

शणसु मास्यपुष्यः स्याद्यमनः कटुतित्तकः।
निशावनो दोर्घशाखस्वकारो दोर्घपक्षवः॥ ७५॥
शणस्वन्नः कषायस्य मलगभीस्नपातनः।
वान्तिकदातकपनुज्-न्नेयस्तोब्राङ्गमर्दजित्॥ ७६॥
(डिंश्रण। ते श्रनमनुवेद्ध, जेनपनर, रेद्वचेट्ट्। तां जेनव्यनर्।
दां जनवकनर्। मंगी श्रण। कं श्रणसु।)

#### श्रध श्रम्बश्रामाम।-

भग्वष्ठाऽग्वालिकाऽग्वाला गठाग्वाऽग्विष्ठकाऽग्विका।
भग्वा च माचिका चैव दृढ्वल्का मयूरिका॥ ७०॥
गन्धपत्नी चित्रप्रची श्रेयसी मुखवाचिका।
क्रिवपत्ना भूरिमकी विश्वेया घोड्याद्वया॥ ७८॥
भग्वष्ठा सा क्षायाक्ता कफक्वरहक्जापहा।
वातामयवलासन्नी कचिक्तद्दीपनी परा॥ ७८॥
(गौ भाग्डा। श्रम्बाडा, श्रम्बरीत च द्विणापथे। हिं महुया।
माभिका, साक्रवराह दति हु पश्चिमदेशे क्याता।
मं श्रांबाडा। कं पुडोन।)

# श्रताह्वादिवर्गः।

### ष्रय नौखीन।म।--

नीली नीला नीलिनी नीलपत्नी तुत्या राज्ञी नीलिका नीलपुष्पी। काली ग्यामा गोधनी श्रीफला च याम्या भद्रा भारवाही च मोचा ॥ ८०॥ क्षणा व्यञ्जनकेशी च रञ्जनी च महाफला। मिता क्लीतनी नील-केशी चारिटका मता ॥ ८१ ॥ गन्धपुष्पा ग्यामलिका रङ्गपत्री महाबला। स्थिरदङ्गा रङ्गपुष्पी स्थादेषा विंशदाद्वया ॥ ८२ ॥ नीली तु कटुतिक्रीच्या केय्या कामकपामनुत्। उद्याधि-गुलाजन्तु ज्वरापहा ॥ ८३॥ (मं नौखीचे भाष्ट्र। तें नद्वपेष्टगेरिट, पेट्टनोलिचेट्ट्र।

गी नीलगास्थ। कं हिं नीली।)

श्रय मचानौसीनाम।—

चन्या चैव महानोली चमला राजनीलिका। तुत्या श्रीफिका मेला विशार्हा स्थपितवा ॥ ८४ ॥ महानीली गुणाच्या स्याद्रक्षत्रेष्ठा सुवीर्यदा। पूर्वीक्षनी। लेकादेखा सगुणा सर्वकर्मसु ॥ ८५ ॥ (मं विख्लनीली। वं दियनीली।)

ष्य गोजिहानाम।---

गीजिहा खरपत्नी स्थात् प्रतना दार्विका तथा। मधोमुखा धेनुजिहा मधःपुष्पी च सप्तथा ॥ ८६ ॥

गोजिह्ना कटुका तीव्रा शीतला पित्तनाशनी।
व्रणसंरोपणी चैव सर्वदन्तविषात्तिजित्॥ ८७॥
( दिं पाथरो, गोभो, गोजियालता, दाड़ोश्राक। तें येटुनालुकचेट्ट, भरिलिकचेट्ट,। गौ दाड़िश्राक। मं घाडना।
कं यलुनालगे, पथरो, गोजिह्ना।)

श्रथ श्रपामार्गनाम।—
श्रपामार्गसु शिखरी किणिही खरमद्भरी।
दुर्शहश्राप्यधःश्रखः प्रत्यक्पुष्पी मयूरकः ॥ ८८॥
काण्डकण्टः श्रैखरिको मर्कटी दुरिभग्रहः।
विश्वरस पराक्पुष्पी कण्टी मर्कटपिप्पली॥ ८८॥
कटुर्माद्भरिको नन्दी द्यंकः पंक्तिकण्टकः।
मालाकण्टस कुछश्र तयोविंश्रतिनामकः॥ ८०॥
श्रपामार्गसु तिक्तोष्णः कटुश्र कफनाश्रनः।
श्रप्रःकण्डूदरामन्नो रक्तद्भद्भ याहि वान्तिकत्॥ ८१॥
(दिं खट्जोरा, चिर्या। तें उत्तरेणी। मं श्रावाडा।
कं उत्तरेणे, चिचरा। तें उत्तरेणी। मं श्रावाडा।
श्रय रक्तापानार्ग-चुद्रापामार्गनाम।—

अन्यो रत्तो द्यपामार्गः उद्गापामार्गकरतथा।
अध्यक्तो दुग्धनिका रत्तविन्द्रस्पपित्रका॥ ८२॥
रत्तोऽपामार्गकः शीतः कटुकः कफवातन्त्।
व्रणकण्ड्विषद्वय संयाही वात्तिस्तत् परः॥ ८३॥
(हिं सार्विगिवरा। मं कं तांबद्धा, श्राघाद्धा। तें केंपिगुत्तरथे। गी सास श्रापाद्ध्।)

#### श्रय बलानाम।--

बला समङ्गोदिका च भद्रा भद्रोदनी स्थात् खरकाष्ठिका च।
कार्याणिनी भद्रवला च मोटा वाटी बलाक्येति च रुद्रसंज्ञा ॥८४॥
बलाऽतितिक्ता मधुरा पित्तातीसारनाशनी।
बलवीर्यप्रदा पृष्टि-कफरोगिवशोधनी॥ ८५॥

बलवीर्धप्रदा पुष्टि-कफरोगविशोधनी ॥ ८५॥ ( हिं वीजवन्द । मं वं चिक्तणा । कं वेग्रेंगरग, विद्यारा । तें पाचितीरो, मुत्त्वपुलगम्, किविपचेट् । गो वेड्ला । )

श्रथ महासमङ्गानाम।—

महासमङ्गोदनिका बलाह्वया

वृचारहा वृद्धिबलाऽच्चतग्ड्ला।

भुजङ्गजिह्वाऽपि च शीतपाकिनी

शोता बला शीतवरा बलोत्तरा॥ ८६॥

खिरिहिटी च बच्चा च ललजिह्वा तिपश्चधा।

ं महासमका मधुरा श्रन्ता चैव विदोषहा। युक्त्या बुधै: प्रयोक्तव्या ज्वरदाहिवनाशनी॥ ८७॥ (डिं कगाहिया, खिरिहिटोरा। वं घोरिक्तवाभेदु। मं विक्रयभेदु। कं खिरिहिटिवा, वेथेंगरगभेदु।)

प्रथ महाबलानाम।—

महाबला ज्येष्ठबला कटकारा केशारुहा केसरिका खगादनी। खाद्वर्षपुष्पाऽपि च केशवर्षनी पुरासणी देवसहा च सारिणी। ८८॥ सहदेवी प्रीतपुष्पी देवाही गन्धवहारी। खगा खगारसा चेति होया सह शाह्यया। ८८॥

बद्रभंत्रा एकाद्याभिधा बद्धा सादिवधी।

महाबसा तु हृद्रोग-वातार्यः शोफनाशनी।
श्रुक्रहिषकरी बस्था विषमञ्चरहारिणी॥ १००॥
(मं पेटारो। क' सहदेशी, बेहुदुक्वे।)

त्रय चित्रवानाम।--

बिलकाऽतिबला बल्या विकक्षता वाट्यपुष्पिका घर्टा।

शीता च शीतपुष्पा भूरिबला द्वष्यगन्धिका दश्धा॥ १०१॥

तिक्ता कटुश्वातिबला वातश्वी क्रिमिनाशनी।

तात्त्व्याः वेषच्छदि-क्रोदोपश्रमनी परा॥ १०२॥

(गौ श्वेतवेड़ेला। इं ककहिया। मं पिटारिखी,

कांसुली। कं सुद्धदुक्वें।)

श्रध भद्रोदन ।---

भद्रोदनी नागवला खरगन्था चतुष्मला।
महोदया महाशाखा महापत्ना महाफला॥ १०३॥
विश्वदेवा तथाऽरिष्टा खर्वा ऋत्वा गवेधका।
देवदण्डा महादण्डा घाटित्याद्वालु षोड्श॥ १०४॥
मधुरान्ता नागवला कषायोणा गुरु: स्मृता।
कण्डूतिकुष्ठवातन्नो व्रणपित्तविकार्जित ॥ १०५॥
(गो गोरचचाकुलिया। हिं गुलश्वतरी, ककही। मं
तुष्पद्टो। कं नागवला, बद्दगर्की।)

श्रय महाराष्ट्रीनाम।--

महाराष्ट्री तु सम्मोन्ना शारदी तोयपिपासी। मक्हादनी मक्हगन्या साङ्गली शकुसादनी॥ १०६॥ भिम्निकाला चित्रपत्नी प्राणदा जलपिप्पली।
त्याप्रीता बहुशिखा स्यादित्येषा त्रयोदश् ॥ १००॥
महाराष्ट्री कटुस्तीच्या कषाया मुखशोधनी।
व्रणकीटादिदोषन्नी रसदोषनिवर्हणी॥ १०८॥
(गौ कांचड़ा, पानस्गा। मं पिप्पलकाशी। क' होस्गुलु,
पनिसङ्गा।)

#### त्रथ त्रश्वगन्धानाम।---

अध्वगन्धा वाजिगन्धा कम्बुकाष्ठा वराष्ट्रिका।
वराष्ट्रकाणीं तुरगो वनजा वाजिनी ह्यो॥ १०८॥
पुष्टिदा बलदा पुण्या ह्यगन्धा च पीवरा।
पलाग्रपणीं वातन्नो ग्यामला कामरूपिणी॥ ११०॥
कालप्रियकरी बल्या गन्धपत्नी ह्यप्रिया।
वराष्ट्रपत्नी विद्वाया चयोविं प्रारेट्साइट्स ॥ १११॥
अध्वगन्धा कटूण्या स्थात्तिक्ता च मदगन्धिका।
बल्या वातहरा हन्ति कासम्बासच्यव्रणान्॥ ११२॥
(सिं अस्गन्ध, वाराहोगेठी। मं भासन्ध, श्रासान्दु,
अङ्गर, श्रासन्धिका।)

त्रघ इपुषानाम।—

सपुषा विपुषा विस्ना विस्नगन्था विगन्धिका। यन्या चासी खंखपणला कच्छू ही ध्वांचनायनी॥ ११३॥ प्रीह्मतुर्विषद्भी च कपुत्री चापराजिता। पूर्वी तु पञ्चनान्ती स्यादपरा सप्तधाऽभिधा॥ ११४॥ हपुषा कटुतिक्तीच्या गुकः स्रेषवलासजित्। प्रदरोदरविड्वन्ध-शूलगुल्मार्शसां हरा॥ ११५॥ (हिं होहवरा मं सरगोबा दोनो, यरडुइब्बे। क' होबर।)

श्रथ श्रतावरीनाम।--

शतावरी शतपदी पीवरीन्दीवरी वरी।
भीरुर्दीप्या दीपिशतुर्दीपिकाऽमरकिण्टिका॥११६॥
स्वापता सुपता च बहुमूला शताह्मया।
नारायणी खादुरसा शताह्मा लघुपणिका॥११०॥
श्वासशब्धा जटामूला शतवीर्या महीदनी।
मधुरा शतमूला च केशिका शतनितिका॥११८॥
विश्वास्था वैष्णवी काष्णी वासुदेवी वरीयसी।
दुर्भरा तेजवह्मी च स्थास्वयस्तिंशदाह्मया॥११८॥
(गौ शतमूली। हिं सफेरम्श्रली, कोटोशतावरो। मं साबी-काएटेसेक। क' किरियखासिख। ते चह्न, चह्नगडहह्म।)

त्रय मसाग्रतावरीनाम।--

महाग्रतावरी वोरा तुङ्गि बहुपत्निका।
सहस्रवीर्या सुरसा महापुरुषदिन्तिका॥ १२०॥
जर्डुकण्टा महावीर्या फणिजिह्ना महाग्रता।
प्रतवीर्या सुवीर्या च नामान्यस्यास्त्रयोद्ग्र॥ १२१॥
जतावर्यों हिमे वृष्ये मधुरे एक्किल्टरे।
कपृवातहरे तिक्ते महात्रेष्ठे रसायने॥ १२२॥
प्रतावरीं हयं वृष्यं मधुरं पित्तजिहिमः।

महती कप्रवातन्नी तिक्ता श्रेष्ठा रसायने । कप्रित्तहरास्तिकास्तस्या एवाङ्ग्राः सृताः ॥ १२२॥ (इं कङ्ग्होमूल। मं दोन्हो कांटेमेरगुगा। कं यरडु श्रासिडयगुगा।)

ग्रय एलबालुकनाम।—

एलबालुकमालूकं बालुकं इरिबालुकम्।
एलबालुकं किपत्यं च दुवेणं प्रसरं दृद्म्॥ १२४॥
एलागन्धिकमेलाहं गुप्तगन्धि सुगन्धिकम्।
एलाफलं च विद्येयं दि:सप्ताह्ययसुच्यते॥ १२५॥
एलबालुकमत्युयं कषायं कफवातन्त्।
मूक्किकिव्वरदाहां व नाघयेद्रोचनं परम्॥ १२६॥
(हिं एल्वा। तें कृत्रवृद्धभचेटु । गो एलबालुक। मं कलक्ष्डिले।)

अध तैरियौनाम।—

ं तैरिणी तरणस्तेरः कुनीली नामतस्तुः। तरणः प्रिधिरस्तिको व्रणघोऽकणरङ्गदः॥ १२७॥ (मं तरणा। कं वेवत्तिगे। गौ तरङ्गगछ।)

ग्रध कलिकारीनाम।—

कितारी लाङ्गलिनी हिलनी गर्भपातिनी।
दीप्तिविशस्याऽग्निमुखी हिली नक्तेन्दुपृष्पिका॥ १२८॥\*
विद्युक्त्वालाऽग्निजिह्वा च व्रणहृत् पृष्पसीरभा।
स्वर्णपृष्पा विक्विशिखा स्थादेषा षोड्शाह्वया॥ १२८॥

<sup>•</sup> नक्षेन्दुप्ष्यिकेति—नक्षा द्रन्दुप्ष्यिकेति च ह्रंयम ;• तेन मिसित्वा क्षोषुग्रसंत्या साहित्यर्थः।

किलारी कट्रणा च कफवातिकक्तनी।
गर्भान्त: श्रव्यनिष्कास-कारिणी सारिणी परा॥ १३०॥
(मं लाङ्गलिलाङ्गलिके। कं करिद्वारी, राडागारि।
गो विष्ठलाङ्गलिया।)
अध जयन्तीनाम।—

जयन्तो तु बलामोटा हरिता च जया तथा।
विजया सूत्त्रामूला च विक्रान्ता चापराजिता॥ १३१॥
ज्ञेया जयन्तो गलगण्डहारी तिक्रा कटूणाऽनिलनामनी च।
भूतापहा कण्ठविमोधनी च क्रणा तु सा तव रसायनी स्थात्॥ १३२॥

(मंसोरिर। वां तोगरसे। गौ जन्तोगाक, धक्षेगाक।)
अथ काकमाचीनाम।—

काकमाची ध्वाङ्ममाची वायसाङ्का च वायसी।
सर्वतिक्ता बहुफला कट्फला च रसायनी॥ १३३॥
गुक्कृफला काकमाता खादुपाका च सुन्दरी।
वरा चन्द्राविणी \* चैव मत्याची कुष्ठनाशनी।
तिक्तिका बहुतिका च नान्नामष्टादश स्नृताः॥ १३४॥
काकमाची कट्सिका रसोखा कफनाशनी।
श्रूलार्थःशोफदोषन्नी कुष्ठकण्ड् तिहारिणी॥ १३५॥
(हिं कवैन्ना, कावह, कावि। सं कं कवया।
गो गुड़कांडलो।)

<sup>•</sup> अत्र विद्रावणौति पाठस्तु सुगम एव। वस्तुतस्तु "'वरा च द्राविणौ चैव'' इत्येवं पाढ एव खिपिकरप्रमादात् "द्राविखाः" पूर्वं चकारस्य निविक्रितत्वादोद्दग्रः पाठप्रमादः सन्भवत्येवित्यर्थः।

# श्रय श्रुतश्रेगीनाम।--

स्रुतश्रेणी द्रवन्ती च न्यश्रोधी मूजिकाह्मया।
चित्रा मूजकमारी च प्रत्यक्श्रेणी च श्रम्बरी॥ १३६॥
स्रुतश्रेणी च चत्रुष्या कटुरा हाटेटाएडा।
त्रणदोषहरा चैव नेतामयनिक्तन्तनी॥ १३७॥
(म' भोम्पणी, डिन्दिर्गविगोवा। क' वज्रोहर्दे, देलुवालु। तां
देल्द्रवालुक। तें एलुकचेविचेटुं। गौ मूजाकाणी।)

# श्रथ मार्केवनाम।—

मार्वेवो सङ्गराजय सङ्गाहः केगरचनः।

पित्रियो रङ्गक्य केग्यः कुन्तलवर्षनः॥ १३८॥

पीतोऽन्यः \* स्वर्णसङ्गारो हरिवासो हरिप्रियः।

देवप्रियो वन्दनीयः पवनय षड़ाह्नयः॥ १३८॥

नीलसु १ सङ्गराजोऽन्यो महानीलसु नीलकः।

महाश्रङ्गो नीलपुष्पः ग्यामलय षड़ाह्नयः॥ १४०॥

सङ्गराजासु चच्च्छास्तिक्तोष्णाः केगरच्चनाः।

कप्रभोप्पविषयाय तत्र नीलो रस्गयनः॥ १४१॥

(हिं सङ्गरा। मं गक्गमूक। वं माका। गो भीमराज।

क' सङ्गरेया।)

- \* प्रत्न पीते प्रव्दी विश्रेषणवाचकः न तु पर्य्यायवाची
- † श्रेत्र नीलग्रनः पर्यायवाची न तु भूण्याजय विशेषणिति । श्रेयम्

#### श्रय काकजङ्गानाम।—

काकजङ्घा ध्वांचजङ्घा काकाह्या साऽय वायमी।
पारावतपदी दासी नदीकान्ता सुलीमश्रा॥ १४२॥
काकजङ्घा तु तिक्तीच्या क्रिमित्रणकपापद्या।
बाधिर्याजीर्याजित् जीर्य-विषमज्वरद्यारियी॥ १४३॥
गौ केउवाठें ङा। मसीति पाश्चात्ये। मं जीरी। कं चीर्वच।)

त्रथ चुचुनाम।—

चुचु विजला चच्चः कलभी वीरपित्रका।
चुचुरसुचुपत्रस सुशाकः चेत्रसम्भवः॥ १४४॥
चुचुसु मधुरा तीच्णा कषाया मलशोषणी।
गुल्मोदरिवबन्धार्शी-ग्रहणीरोगंहारिणी॥ १४५॥

(मं महातुष्य । कं हिरिय चु सु । हिं चे द्ना । तें चिन्तचे हु । गो चे चको । )

अथ वह्युनाम।—

वृहचुषुर्विषारि: स्थान्महाचुषु: सुचुषुका। स्थूलचुषुर्दिर्घपत्नी दिव्यगन्धा च सप्तधा॥ १४६॥ महाचुषु: क्ट्रणा च कषाया मलरोधनी। गुलाशूलोदराश्रीऽर्त्ति-विषन्नी च रसायनी॥ १४०॥

अथ चुद्रचुचुनाम।—

त्तुद्रमुषु: सतुषु: सामुष्: शनकषुषुका। त्वन्मास्भेदिनी सुद्रा कटका चिरपिकका॥ १४८॥

खुद्रचुचुत्तु मधुरा कटूणा च काषायिका। दीपनी शूलगुल्मार्थ:-शमनी च विबन्धकत्॥ १४८॥ (मं लाहानुचु, नाइचुचु। कं कोटिचेच।)

श्रघ महाचुचुवीजगुगाः।—

चुचीं कं कटूषाच गुलाशूलोदरात्तिं जित्। विषव्ययोषकण्डूति-खर्जूकुष्ठविषापच्चम् ॥ १५०॥ • त्रध सिन्दुवारनाम।—

सिन्दुवारः खेतपुष्यः सिन्दुकः सिन्दुवारकः।
स्रसाधनको नेता सिद्धकञ्चार्यसिद्धकः॥ १५१॥
सिन्दुवारः कटुस्तिकः ककवातच्चयापहः।
कुष्ठकण्डूतिशमनः शूलहृत्वाससिद्धिदः॥ १५२॥
(सिंश्रमानः मं लिङ्गरा ते वोविद्धि। तां नियौचि।
गौ श्रादा निश्चित्रा।)

स्रगन्धाऽन्या शीतसहा निर्मुखी नीलसिन्दुकः।
सिन्दूकसपिका भूत-केशीन्द्राणी च नीलिका॥ १५३॥
काटूणा नीलनिर्मुखी तिका कचा च कासजित्।
स्रोधशोफसमीरार्त्ति-प्रदराधानहारिणी॥ १५४॥
(मं करियद्वोक्ति। क' मेल्डो। ते' नव्वविति। वं कलग्रहुलसा।
दां कालिसुम्बालि। गी नील निधिन्दा, जगत्मादन।)
• श्रथ:श्रेफालिनाम।—

श्रेफालिका तु सुवहा श्रुकाङ्गी श्रीतमस्त्ररी प्रोक्ता। श्रपराजिता च विजया वातारिभूक्तिकेशी चं.॥ १५५॥ श्रेपालि: कटुतिकोष्णा रूचा वातच्यापहा।
स्थादक्षसन्धिवातम्भे गुदवातादिदोषनुत्॥ १५६॥
(हिं सिहर, सिगोलि। मं पाग्ढरीनिगुण्डि। कं विलियलोके।
वं हरसिङ्गा तां मन्जप। गौ भ्रिष्ठलि।
लहरोति प्रमावे प्रसिद्धा।)

श्रध भैग्डानाम।—

भेग्डा भिग्डातिका भिग्डो भिग्डक: चेत्रसम्भव:।
चतुष्पदश्चतुष्पुग्डु: सुशाकश्चाम्बपत्रक:॥ १५०॥
करपणी वृत्तवीजो भवेदेकादशाह्वय:।
भेग्डा त्वम्बरसा सोश्या ग्राहिका किचकारिका॥ १५८॥
(म'भेडु। क' बेंडे। तां भेडोरज्जुसम्भव।)

श्रथ पुत्रदानाम।—

पुत्रदा गर्भदाती च प्रजादाऽपत्यदा च सा।

सृष्टिप्रदा प्राणिमाता तापसहुमसिन्नमा॥ १५८॥

पुत्रदा मधुरा श्रीता नारीपुष्पादिदोषहा।

पित्तदाह्यमहरा गर्भस्भृतिदायिका॥ १६०॥

(मं गर्भदा। क' वेदनकस।)

त्रध तका द्वानाम।--

तक्राह्मा तक्रभचा त तक्रपर्यायवाचका।
एचाङ्गुली सिताभा स्यादेषा पद्माभिधा स्मृता।
तक्रा कटुः क्रिभिन्नी स्याद व्रणनिर्मूलिनी च सा॥ १६१॥
ं (मंश्राका। कं च्छिणिके!)

# श्रताह्वादिवगै:।

# श्रथ खर्गुलीनामः—

स्वर्णुली हैमपुष्पी स्थात् स्वर्णपुष्पध्वजा तथा।
स्वर्णुली कटुका शीता कषाया च व्रणापहा॥ १६२॥
(वं सोनुली। कं सहकनकस। तां सनाय। हिं श्वामल् टस्।
मं गुड़मलवर। तें येथस्व। पञ्चा॰ किनग्रार। गी सीनालुगाकः।)

श्रथ खखर(खाखर)नाम।—

ं खस्वसः स्त्यवीषः स्यात् सुवीजः स्त्यतग्डुलः। खस्वसो मधुरः पाकं कान्तिवीर्थवलप्रदः॥ १६३॥ (खस्वस मालवे प्रसिन्नः। गौ.खाकसी, पोस्तदानार गाछ।)

श्रथ श्रिम्(रर)डीनाम।—

शिमडो मितदा प्रोक्ता बल्या पद्गत्वहारिणी।
द्रवत्पत्नी च वातन्नी गुक्छपुष्पी च सप्तथा॥ १६४॥
शिमडो कटुरुष्णा च वातह्नत् पृष्ठशूलहा।
युक्त्या रसायने योग्या देहदार्क्यकरी च सा॥ १६५॥
( मं सेमुंडितौ। कं सेगुडितं। हिं चङ्गोनो।)

ष्रय श्ररखनुसुमानाम।—

त्रेयोऽरख्यकुसुकः स्थात् कीसुकाश्वाग्निसकावः। कीसुकाः कटुकः पाके स्रेषहृदीपनश्च सः॥ १६६॥ (मं रानकसुके। कं कालुकुसुके। तां श्रडविकुसुके। गो वनकुसुम।)

त्रध त्राहुत्धनाम।—

भाइत्यं इतुराखं च-करं तरवटं तथा। शिक्वीफलं सुप्रषं स्यादक्षं टन्तकाष्ठकम्॥ १६७॥ रो—५ हेमपुष्यं तथा पात-पुष्यं काञ्चनपुष्यकम्।
निपमङ्क्ष्यकं चैव शरत्युष्यं निरेक्षधा ॥ १६८ ॥
श्वरुक्षुष्ठकण्डूति-जन्तुशूलवणापहम् ॥ १६८ ॥
(कि स्वित्रक्षुष्ठकण्डूति-जन्तुशूलवणापहम् ॥ १६८ ॥

( इं भुझितवड़। मं तरदड़, त्रावर। कं भूईतरवड़। तां नेलांवरे।)

अध भूम्या हुल्यना प।--

भूस्याहुत्यं कुष्ठकेतुर्माकण्डीयं महीषधम्। भूम्याहुत्यं तिक्तरसं ज्वरकुष्टामसिधानृत्॥ १७०॥ (मं कासवदा। कं एलहुरि। हिं भूदतखड़।) श्रय कासमर्दनाम।—

कासमदीऽरिमर्देश कासारिः कासमदेकः।
कालः कनक इत्युक्तो जारणो दीपकश्च सः॥ १७१॥
कासमदेः सितकीणो मधुरः कफवातनुत्।
श्रजीर्णकासिपत्तन्नः पाचनः कण्ठशोधनः॥ १७२॥
( विं कसौदीः कासिन्दा। मं कं कासिवन्दा। तें कसिविन्दचेट्ट।
गौ कालकासन्दा। कासवदीफरहुल् कसादश्च इति
देशविशेषे ख्यातः।)

अध आदिखपत्रनाम।—

श्रादित्यपत्नीऽर्कदलार्कपत्नः स्थात् सृद्ध्यपत्रस्तपनक्कदश्च। क्षष्ठारिरकी विटपः सुपत्री रिविप्रियो रिक्सिपतिश्च रुद्रः ॥१७३॥ श्रादित्यपत्रः कटुरुणवीर्थः कफापहो वातरुजापहश्च। सन्दीपनी जाठरगुत्महारी ज्ञेय: स चारीचननाशकस ॥१०४॥ (मं त्रादित्याचाभेद । कं त्रादित्यभक्तियभेद ।)

श्रध श्रेतास्त्रीनाम।—

खेतास्त्री त्विक्वता प्रोक्ता पिष्टी चिडः पिण्डिका च सा। खेतास्त्री मधुरा दृष्या पित्तन्नी बलदायिनी॥ १७५॥ (मं पौठी खिड। क' विलियह्लि। ते' काली पिटो खिड। तां करियह्लि।)

श्रथ नीलास्तीनाम।—
नीलास्ती नोलिपष्टीण्डी ग्यामास्ती दीर्घशाखिका।
नीलास्ती मधुरा रुचा कफवातहरा परा॥ १७६॥
(हिं कालीपिठीली। मं श्रुजगन्धि। कं वेलेयगिडु।
तां नक्षत्रलगुड़।)

श्रय अजगन्ध।नाम।-

पंजगस्या वस्तगस्या सुरपुष्पाऽविगन्धिका। उपगस्या ब्रह्मगर्भा ब्राह्मी पूर्तिमयूरिका॥ १७०॥ अजगस्या कटूष्णा स्याद्वातगुल्मोदरापहा। कणंत्रणात्तिश्लम्नी पीता चेदञ्जने हिता॥ १७८॥ (नोलवणीति सर्वत प्रसिद्धा। तिलीगी, वर्वगीति लोका।)

त्रय त्रादित्यभक्तानाम।—

भादित्यभन्ना वरदाऽर्कभन्ना सुवर्चला स्थ्यलताऽर्ककान्ता।

मण्ड्रकपणी सुरसक्षेवा च सीरि: सुतेजोऽर्किह्ता रवीष्टा॥१७८॥

मण्ड्रको सत्यनान्त्री स्थाहेवी मार्त्तग्डवन्नमा।

विक्रान्ता भास्करेष्टा च भवेदष्टादशाह्वया॥१८०॥

स्रादित्यभक्ता शिशिरा सितक्ता कटुस्तथोग्रा कफहारिणी च। त्वग्दोषकण्डव्रणकुष्ठभूत-ग्रहोग्रशीतज्वरनाशिनी च॥ १८१॥

(क' मादिता। तां त्रादित्यभिक्ति। हिं हुलहुल, हुरहुज। मं मूर्यफुलविश्व। गौ शुक्टे, वनश्चते, हुड़्हुड़े।)

त्रय विषमुधिनाम।—

विषमुष्टिः केशमुष्टिः सुमुष्टिरणुमुष्टिकः।

स्वुपडोडिसमायुक्तो मुष्टिः पञ्चाभिधः स्मृतः॥ १८२॥
विषमुष्टिः कटुस्तिक्तो दीपनः कफवातऋत्।

कर्णामयहरो रूचो रक्तपिलार्त्तिदाहस्रत्॥ १८३॥
(सिं विषदोड़ी। मंदोडो। कं कडिसगे। गौ घोड़ानिम।)

त्रय डोडोनाम।--

यन्या डोडी तु जीवन्ती शाकश्रेष्ठा सुखालुका।
बहुपणी दीर्घपता सुद्धापता च जीवनी॥ १८४॥ '
डोडी तु कटुतिक्तोणा दीपनी कफवातिजत्।
कर्णामयहरा रूचा रक्तपित्तार्तिदाहनुत्॥ १८५॥

(मं वेलिदोडी। वं विश्ववाडिसगे।)

त्रथ कालाझनीनाम।— कालाझनी चाझनी च रेचनी चासिताझनी। नीलाझनी च क्षणाभा काली क्षणाझनी च सा॥ १८६॥ कालाझनी कट्रणा स्यादक्तामाजिक्किकेवनी। प्रधानावक्तिसमी जठरामयहारिशी॥ १८०॥

(कौलाझनो सर्वत्र प्रसिद्धा। गो कालकापास।)

श्रथ कार्पासीनाम। -

कार्णासः सारिणो चैव चव्या स्थूला पिचुस्तया।
बदरी बादरसैव गुणस्सुण्डिकेरिका।
मरुद्रान्ता क्रेया एकादशाभिधा॥ १८८॥
कार्णासी मधुरा शीता स्तन्या पिक्तकफापहा।
तथ्णादाहस्रमभान्ति-मूक्किं द्वरं बलकारिणी॥ १८८॥
(म'रक्तकापृसी। कं इति। ते पत्ति।)

श्रथ श्ररखकार्पासीनाम।— वनजाऽरखकार्पासी भारदाजी वनोद्भवा। भारदाजी हिमा रूचा व्रणशस्त्रचतापहा॥ १८०॥ (म'राखकापुसी। क' काडहत्ति।) श्रथ कोकिलाचनाम।— \*

कोकिलाचः गृगाली च गृह्वला रकणस्तथा।
गृह्वालघरि वच्चास्थि-गृह्वला वच्चकरिकः ॥ १८१॥
दच्चरः चुरको वच्चः गृह्वलिका पिकेच्चणः।
पिच्छिला चेच्चगन्धा च क्रेया भुवनसिम्मता॥ १८२॥
कोकिलाचलु मधुरः श्रीतः पित्तातिसारनृत्।
वृष्यः कफहरो बच्चो क्चः सन्तर्पणः परः॥ १८३॥
(मं कोलिसा। कं कुलुगोलिके। हिं कोलिसाविखह, केल्या।
तहीजं तालमाखना। तें गोलिमिडिचेट्टु, गोव्चिचेट्ट। हत्
कुद्दलिरखा, मालुरेखा। गो कुलेखाड़ा, कुलेकांटा,
गृलमर्दन।)

• एहंग्रे "दिविधः क्लेकिलाचकः" दति गुम्यकारेयोक्तम्, भव विवर्षो पुनः एकविधस्वैव एक्नेको दृश्यते दति सुधीभिद्रष्टियम्। श्रथ सातलानाम।—

सातला सप्तला सारी विदुला विमलाऽमला।
बहुफेना चर्मकषा फेना दोप्ता विषाणिका।
स्वर्णपुष्पी चित्रघना स्थान्नयोदश्रनामका॥१८४॥
सातला कफिपत्तन्नी लघुतिक्तकषायिका।
विसर्पकुष्ठविस्फोट-व्रणशोफिनकन्तनी॥१८५॥
(वंविडलसोन्जो। कं हिरियचटकन्छ। तां पीतदुग्धसेहुग्डमेद। गो मनसामेद।

श्रथ कामव्रद्धिनाम।—

स्यात् कामवृद्धिः सारवृद्धिसंज्ञो मनोजवृद्धिमंदनायुध्य । कन्द्रपंजीवय जितेन्द्रियाद्धः कामोपजीवीऽपि च जीवसंज्ञः॥१८६ कामवृद्धेलु वीजं स्थान्मधुरं बलवर्ष्डनम् । कामवृद्धिकरं रुचं बहुलेन्द्रियवृद्धिदम् ॥ १८७॥ (कामजा चिण्डितेन्द्रिया कर्णाटदेशे प्रसिद्धा ।)

ग्रथ चक्रमर्दनाम।—

स्याचक्रमदीऽण्डगजो गजास्यो मेषाद्वयसैडगजोऽण्डहस्तो। व्यावर्त्तकस्रक्रगजस चक्रो पुद्राडपुद्राटविमदेकास्र॥ १८८।

दहुन्नस्तर्वटश्च स्याचकाह्नः श्वननाशनः।
हद्वीजः प्रप्रवाटः खर्जून्नश्चीनविंशतिः॥१८८॥
चक्रमर्दः कटुस्तीन्नो मेदोवातकफापहः।
न्नणकण्डूतिकुष्ठार्त्ति-दहुपामादिदोषनुत्॥२००॥
(मृ'तरवटा । क' चगचे। हिं चद्दवड। गौ चाकुन्दा,
चाटकाटा, एड्डाभ्चौ।)

## श्रताह्वादिवगै:।

त्रथ भिन्भिरीटानाम।—
भिन्भिरीटा करएफली पीतपुष्पाऽपि भिन्भिरा।
इड़रोमात्रयफला वृत्ता चैव षड़ाह्वया॥ २०१॥
भिन्भिरीटा कटुः श्रीता कषाया चातिसारिजत्।
वृष्या सन्तर्पणी बल्या महिषोचीरवर्षनी॥ २०२॥
(म' भिन्भिरिडा। क' जोटार्ट। तां श्राप्टरीट।)

• द्रशं पृथुत्तुपकदम्बकनामकाण्ड-निर्वर्णनागुणनिरूपणपूर्वमितम् । वर्गं वटुः स्मुटमधीत्य दधीत सद्यः सीवर्गवैद्यकविचारसंचातुरीं सः॥ २०३॥ \* येन स्वेन तृणां चणेन महता वीय्यंण स्योपमा व्यत्यस्याङ्गविकारमुद्धतत्या दूरं चिपन्यामयान् ।

खिसानान्त्रिप संस्तवादिवशतस्तेषां विकारोदय-व्यत्यासं दधतां नितान्तगहनो वर्गः चुपाणामयम् ॥ २०४॥१

- क दत्यमित्यादि।—इत्य पृष्णुचुपादीनां निर्वर्शनाया गुणनिरूपण-पूर्वेकम् एत वर्गं स्फुटमधीत्य स (श्रिचार्थी) वटुः (माणवकः) सीव-गैस्य सुवर्गसम्बन्धिनः वेद्यकग्रन्यस्य विचार्शवषये सम्यक् चात्रीं कोश्रखं सदस्तरच्यात् दधीत कुर्यादित्यन्वयसुखी व्याख्या।
- † येनेत्यादि।—येन खेन महता वीर्योग सूर्योपमाखेल खिनः, ये जुपा इति ग्रेषः, चर्णन न्याम् अङ्गविकारं देहरोगं व्यत्यस्य विनास्य जहतत्या वीर्यातिग्रयादिति भावः, श्रामयान् न्यणं रोगान् दूरं चिपन्ति ताज्यन्ति । तथु खिस्मिन् खक्षीये नाम्नि नामधेयेऽपि, का कथा सेवनादो इत्यपेर्थः, संस्तवादिवग्रतः परिचयादिवग्रात् विकारो-

सन्तापं विदुषां प्रसन्ध सिमती स्कीतं प्रतापं दिषां यिस्मन् विस्मयतेऽवनञ्च निधनं दृष्टाऽधुना तेजसा। धुन्वस्यौषधयः स्वयं किल गदान् येनापिताः सर्वया तुर्थस्तस्य क्रती स्थितो नरहरेर्वर्गः प्रताहादिकः॥ २०५॥\*

द्रित योनरहरिपि खितविर्घिते राजिनिच खो । यताहादिवर्गश्रत्थः।

दयस्य रोगोत्पत्तेः व्यत्यासं नाग्रं दघतां कुर्वतां तेषां चुपाणां नितान्त-गहनः दुर्ज्ञेयत्वादतीव दुरूहः श्रयं वर्णः समाप्तो भवतीति ग्रेषः।

\* सन्तापिनित्यादि।—विदुषां सन्तापं संच्वरं प्रसन्ध श्रामिन्य नाश्चित्वित तावत्, तथा समित्री सदिस स्कीतं विश्वतं द्विषां श्रव्याः प्रतापं प्रभावं तज इति यावत् प्रसन्ध, श्रभुना पदानीं तेजसा यस्य प्रभाविशेत्यर्थः, श्रवनं विदुषामिति श्रेषः, निधनं दिषामितिः श्रेषः, दृष्टा यस्मिन् यसमीपे इति सामीप्याधिकरस्यम् ; विस्मयते विस्मया-पन्नो भवति लोक इति श्रेषः। तथा येन मरष्ट्रिणा स्वयम् श्रास्मना स्मित्रं गर्वेषा सपिता श्रोषघ्यः गदान् रोगान् धुस्वितः नाश्चयन्ति तस्य नरहरेः क्रतौ ग्रस्ये श्रयं तुर्यः चतुर्थः श्रताह्वादिकः वर्गः स्थितः।

# षथ पर्पटादिवगे:।

पर्पटो जीवक सैवर्षभकः स्रावणी दिधा।

मेदाइयं ऋिष्ठि हो धूम्मपत्ना प्रसारणी॥१॥

चतुष्पाषाणभेदः स्यात् कन्या वृद्धिशिखा तथा।
चीरिणीदितयं चैव त्रायमाणा कदिन्तका॥२॥

बाह्मी दिधा च वन्दाकः जुलस्या तण्डुलीयकः।
चिविन्नी नागग्रण्डी च कुटुम्बो स्थलपद्मिनी॥३॥

जम्बूस नागदन्ती च विष्णुक्तान्ता कुण्ड्यरः।

भूम्यामली च गोरची गोलोमी दुग्धफेनिका॥४॥

चुन्नवात्रयं प्रोक्तं वसको दिविधः स्मृतः॥५॥

सर्पिणी चालिर्मस्याची गुण्डालाऽविनपाटली।

स्थात् पाण्डुरफली खेता ब्रह्मदण्डी द्रवन्तिका॥६॥

द्रोणपुष्पीद्दयं चैव भग्डुगीरचदुग्धिका।

नवबाणमिताः चुद्र-चुपाः प्रोक्ता यथाक्रमात्॥९॥

कनवाणिमिता दित।—अत पर्पटमारभ्य गोरचहुग्विकां यावत् नववेदिमिता संख्या भवति। तत एषां भेदान् ष्टत्वा, ऋषिष्ठद्योरेकास रहीत्वा पुनदेशसंख्या अधिकाः, ततो मिलित्वा एकोल्या संख्या सादित्यर्थः।

### त्रय पर्देटनाम .--

पर्यटश्वरको रेगुस्तृष्णारिः खरको रजः।
श्रीतः श्रीतिप्रयः पांशुः कल्पाङ्गी वर्मकग्टकः॥ ८॥
क्षश्राखः पर्यटकः स्रितिको रक्तपुष्पकः।
पित्तारिः कटुपत्रश्च कवचोऽष्टादशाभिधः॥ ८॥
पर्यटः श्रीतलस्तिकः पित्तश्चेषज्वरापहः।
रक्तदाहाकचिग्लानि-मदिविभ्नमनाश्चनः॥ १०॥
(म'वं पित्तपापडा। कं पर्पाटक। हिं दवनपापड़ा। उत्
जड्पापडा। गो वित्रपापड़ा।)

#### अध जीवकनाम।—

जीवको जीवनो जीव्यः खर्ङाहः प्राणदः प्रियः। चिरजीवो च मध्रो मङ्गल्यः कूर्चभोर्षकः॥ ११॥ इस्वाङ्गो वृद्धिदश्चोक्तो ह्यायुषान् जीवदस्तथा। दोर्घायुर्वेलदश्चैव नामान्येतानि षोड्श॥ १२॥ जीवको मध्रः श्रीतो रक्तपित्तानिलार्त्तिजत्। चयदाहज्वरान् हन्ति शुक्रश्चेषाविवर्षनः॥ १३॥ (जीवक दित गोड़े प्रसिद्धः। ते विगिषप्रवृह्।)

#### त्रय ऋषभनाम।—

त्क्रवभो गोपतिर्द्धीरो विषाणी धूर्वरो हुए:। ककुद्मान् पुङ्गवो वोद्धा शृङ्गो धुर्ध्यश्च भूपति:॥ १४॥ काभो ऋचप्रियश्चोचा लाङ्गुली गौश्च बस्थर:। गोरची वनवासी च ज्ञेयो विंशतिनामक:॥ १५॥ ऋषभो सधुरः श्रोतः पित्तरक्तविरेकनुत्।
श्रक्रश्लेषकरो टाइ-चयज्वरहरश्व सः॥ १६॥
( ऋषभक इति काश्मीरे गौड़े च प्रसिद्धः।)
श्रथ श्रावणीनाम।—

यावणी स्थान्म खिला भिन्नुः यवणगोर्षिका ! यवणा च प्रव्रजिता परिव्राजी तपोधना ॥ १७॥ यावणी तुं कषाया स्थात् कटूणा कफित्तनत्। यामातीसारकासन्नी विषक्किर्दिवनाणिनी ॥ १८॥ (मं क्षोटीम्गडो। कं कोयोवोडतर। भी सुग्हीरी।)

श्रय महाश्रावकोनाम।—

महाश्रावणिकाऽन्या सा महामुख्ही च लोचनी।
कदम्बपुष्पी विकचा क्रोड़चड़ा पलङ्कषा॥ १८॥
नदीकदम्बो मुख्हाख्या महामुख्हितका च सा।
किन्ना ग्रन्थिनिका माता स्थिवरा लोभनो तथा।
भूकदम्बोऽलम्बुषा स्थादिति सप्तदशाह्वया॥ २०॥
महामुख्डुप्रणितिक्ता च ईषद्गीख्या मक्चिदा।
स्वरक्षद्रोचनी चैव मेहहृच्च रसायनी॥ २१॥
(मंवडीमुख्ही। कं हिरिय बोलतर। गौ वड़शुलकुड़ि,

गोरचमुग्डी।)

श्रय नेदानाम।—

मेदा वसा मणिच्छिद्रा जीवनी शख्यपणिका। नखच्छेद्या हिमा रङ्गा मध्यदेशे प्रजायते॥ २२॥ मेद:सारा स्नेहवती मेदिनी मधुरा वरा ।

## श्रथ इस्तिमदनाम।--

हस्तिमदो गजमदो गजदानं मदस्तथा। कुम्भिमदो दन्तिमदो दानं द्वीपिमदोऽष्टधा ॥ २४०॥ स्निग्धो हस्तिमदस्तितः केथ्योऽपस्नारनाशनः। विषहृत् कुष्ठकण्डृति-व्रण्दद्वविसर्पनृत्॥ २४८॥

(मं, भं, दां, इस्तिमदा।)

ग्रथ खिंचारनाम।---

खर्जिचारः खर्जिकश्च चारखर्जी सुखार्जिकः।
सुवर्चिकः सुवर्ची च सुखवर्चा मुनिष्ठ्यः॥ २४८॥
खर्जिकः कटुरुणश्च तीच्छो वातकफार्त्तिनृत्।
गुल्माधानिक्रमीन् हन्ति व्रणजाठरदोषनृत्॥ २५०॥
(सिं साजीखार, कञ्चणखार। गो सानिचार, साजिमाटो।)

त्रय लथगारनाम।—

लवणारं लवणोत्यं लवणासुरजञ्च लवणभेदश्व।
जलजं लवणचारं लवणं च चारलवणश्व॥ २५१॥
लोणारचारमत्युणं तीच्यां पित्तप्रवृद्धिदम्।
चारं लवणमीषच वातगुल्मादिदोषनुत्॥ २५२॥
(मं, मं, लोणारखार। गो लोणारचार।)

श्रय वज्रकनाम।---

बज्जकं वज्जकत्तारं सारश्रेष्ठं विदारकम् । सारं चन्दनसारच धूमोत्यं धूमजं गजाः ॥ २५३॥\*

\* गजा इति षष्ट्रसंख्येत्यर्थः।

वज्जकां चारमत्यूषां तीच्यां चारच रेचनम्। गुल्मोदरातिविष्टमा-शूलप्रशमनं सरम्॥ २५४॥

(वज्रचार द्ति मालवे प्रसिद्धम्।)

अध यवचारनाम।

यवचारः स्भृतः पाक्यो यवजो यवस्चकः। यवश्वको यवाह्वश्व यवापत्यं यवाग्रजः॥॥२५५॥ यवचारः कटूषाश्व कफवातोदरात्तिनुत्। श्रामश्रुलाश्मरीक्षच्छ-विषदोषहरः सरः॥२५६॥

(मं, कं, गो यवचार। हिं यवचार, साजी, सोरा। ते' यवचारम्।

ग्रथ सर्वचारनाम।—

सर्वसारो बहुत्तारः समूहत्तारकस्तथा।
स्तोमसारो महात्तारो मलारिः त्तारमेलकः॥ २५०॥
सर्वत्तारो ह्यतित्तारश्वत्तुष्यो वस्तिशोधनः।
गुदावर्त्तिक्रिमिन्नश्च मलवस्त्रविशोधनः॥ २५८॥

(मं, कं, सवुखार। गौ सावान। हिं साव्न।) अथ भायाफलनाम।—

मायापलं मायिपलञ्च मायिका

क्रिद्रापलं मायि च पञ्चनामकम् ।

मायापलं वातहरं कट्रणाकम्

श्रीयित्यसङ्गोचककेशकाण्यहम् ॥ २५८॥

(मं माजपल । कं मायापल । गौ माञ्जपल, मायापल ।)

द्रसं नाना द्रव्यसभारनामग्रामव्याख्यातहुणाख्यानपूर्वम् । वर्गे वीर्यध्वस्तरोगोपसगं बुद्धा वैद्यो विखवन्द्यत्वमीयात् ॥२६०॥॥ साफख्याय किलेत्य यानि जनुषः कान्तारदूरान्तरात् स्वीजःपात्रविचारणाय विपणिर्मध्यं समध्यासते । तेषामात्रयभूमिरेष भणितः पख्योषधीनां बुधै-वंगी द्रव्यगुणाभिधाननिपुणैः पख्यादिवर्गाव्यना ॥ २६१॥॥

<sup>\*</sup> दृष्यमिति।—इष्यम् अनेन प्रकारेण ये नाना नानाविधा द्रव्यसम्भाराः द्रव्यसमूद्धाः तेषां ये नामग्रामा नामसमूद्धाः तेषां या व्याख्या विवृतिः ; तथा—तदृगुणाः तेषां ये गुणाः, तेषाम् आख्यानं कथनं पूर्वः प्रथमं आदिशिति यावत् यस्मिन् तद् यथा तथा, वौर्येति वौर्येण स्वसामर्थेन निजग्रत्रयेति यावत् स्वसाः प्रश्नमिता शेगाः, तेषां स्वप्रमां येन तं तादृशं वगं बुद्धा विच्चाय, वैद्यो भिषक् विश्ववन्यत्वं विश्वेषां सर्वेषां वन्द्यत्वं सर्वपूज्यत्विमत्यर्थः, ईयात् प्राप्नोत्। एतेराश्चिष लिख्

<sup>†</sup> साफल्यायित।—यानि पत्यौष्ठधानि जनुवः जन्ननः साफल्याय सफलतासम्पादनाय, किलेति प्रिविज्ञी, कान्तारदूरान्तरात् अतिश्रय-दूरविक्तनः कान्तारप्रदेशात् एत्य आगम्य, खोजःपावविचारणाय खस्य श्रोजसः तेजसः यत् पाव्रम् आधारः, तस्य विचारणाय विचारकरणाय विपयोः पत्यवौधिकाया मध्यं "विपिषाः पत्यवौधिका" इत्यमरः। समध्यासते अधितिष्ठन्ति विपयोर्मध्ये तिश्वतौत्यर्थः। अत्र मध्यकिति "श्रिधशौक्ष्यासां कमी" इति आधारे कमीसंज्ञा। तेषां पत्योषधीनां विक्रयाणाम् श्रोषधद्रव्याणां द्वव्यगुणानिधाननिषुणैः द्वव्यगुणनामश्रेरित्यर्थः। तेषाम् श्रीषधानं कथनं तत्र निषुणैः कुश्रखैः द्वव्यगुणनामश्रेरित्यर्थः।

यः सीम्येन सदाश्येन कलयन् दिव्यागमानां जनैदुर्गाहं महिमानमाश्च नुदते खं जग्मुषां दुर्गतीः ।
वर्गः पिप्पलिकादिरेष तृहरेस्तस्येह श्रस्यात्मनो
नामग्रामशिखामणी खलु क्रती षष्ठः प्रतिष्ठामगात् ॥२६२॥\*
दित श्रीनरहरिपण्डितविर्वित राज्यान्यस्टी पिप्पल्यादिः
पण्यवर्गापरनामा षष्ठो वर्गः ।

बुधेः विश्वेशिकिसकैः, पण्यादिवर्गासना पण्यादिवर्गस्क पेण, श्राम्यय-भूमिः श्राम्ययकानस्क एः, एष वर्गी भिणितः कथितः।

\* यः सोम्येनेत्यादि।—यः न्हरिः सौम्येन सुन्दरेग सदाप्रयेन सदन्तः करणेन जनेः साधारणाक्षोकैः दुर्गाचं दुर्ज्यम् प्रबोध्यमिति यावत्। दिव्यागमानां दिव्यानां प्राणदायित्वाद् दिव्यत्विमिति भावः। ग्रागमानः म् ग्रायुर्वेदानां खं निजं महिनानं प्रभावं कलयन् प्रापयन् जम्मुषां जङ्गमानां प्राणिनामित्यर्थः। दुर्गतौः व्याधिजनिता व्यापदः, ग्रागु दुतं नुदते नाग्रयति। तस्य न्हरेः नरसिंहस्य प्रस्थातनः प्रसान् सक्तस्य द्रव्यस्य श्रोषधस्येति श्रेषः। नामग्रामिश्यखामणौ नामसमूहानां पूढ़ामिणस्वरूपे इह क्षतौ रचनायाम्, एषः श्रयं पिप्पलिकादिः पिष्पि स्वकःभिध दस्पर्थः। षष्ठः वर्गः खलु निश्चतं प्रतिष्ठां समाप्तिं स्थातिं वा श्रगात् प्राप।

## यय मूलकााद्विगः।

मूलकं पञ्चधा प्रोक्षं चतुर्दा शियुरुचिते। वंशो दिवंत्रो मानन्दो हरिद्रावनजा तथा॥ १॥ खुङ्गाटो भ्रमरच्छ्क्षी वन्यार्द्रकमथापरम्। रसोनो दिविध: प्रोत्तः पलाख्य दिधा मतः ॥ २॥ विंश्र खेकोत्तरं मूलं शूर्णं दन्द्रमुचिते। श्राल्कसप्तकं चाथ प्रोत्ताश्वारखकन्दकाः ॥ ३॥ मिष्ठिगे-इस्ति-कोलाश्व वाराष्ट्री विश्रा धारिशो। दिधा च नाकुली माला विदारी द्वयशालाली ॥ ४ ॥ चण्डालस्तैलकन्द्य विपणी पुष्करस्तथा। मुसली दिविधा चाथ विधा गुक्कास्तयैव च ॥ ५ ॥ एषु नागकराष्ट्रा च पत्रशाकमधोच्यते। \* वास्तुकं चुक्रकं चिस्नो तिविधं शिग्रुपत्रकम् ॥ ६ ॥ पालकाराजशाकिन्यौ चतुर्द्वीपोदको क्रमात्। कुणच्चर: कुसुभाख्य: शताह्वा पत्रतण्डुली ॥ ७ ॥ राजिकाद्वयचाङ्गेरी घोलिका त्रिविधा मता। जीरम्स्ट्राट्य गौर-सुवर्णाख्यः पुनर्नवा ॥ ८ ॥

<sup>\*</sup> नागकराह्या—नागाः त्रष्ठ, वारो हो, तेन त्रष्ठाविश्वातिसंस्थ्यकं मूल्याकं कन्द्रशाकचित्रधः।

वस्तः प्रिक्तादिश्व मिश्रकोऽङ्गकराङ्गयः । \*

ग्रतः परं च कुषाण्डो कुम्भतुम्बी त्वलाबुका ॥ ८ ॥

भूतुम्बिका कलिङ्गश्व दिधा कोश्रातको तथा ।

पटोली मधुराद्या च स्रगाची दिधपुष्पिका ॥ १० ॥

शिम्बी च कारविश्वी च ककीटी खादुतुम्बिका ।

निधावी यवार्त्ताको डङ्गरी खर्वुजा तथा ।

कर्कटी वःसैर्वार्वालुको चीनकर्कटी ॥ ११ ॥

विभिटा च श्रशाण्डुलो कुडुङ्श्वी सुनीचणैः । पे

वेदभेदाः क्रमास्मृल-कन्दपत्रफलात्मकाः ॥ १२ ॥ धः

शाकवर्गेऽत्र कथ्यन्ते मनोहरगुणाश्रयाः ।

एवं चतुर्विधं द्रव्यं बाण्यं चन्द्रसंयुतम् ॥ १३ ॥ १

मूलकं नीलकण्ठश्व मूलाहं दीर्घमूलकम्। भूत्वारं कन्दमूलं स्थाडस्तिदन्तं सितं तथा॥१४॥ प्रक्षमूलं हरित्यणं रुचिरं दीर्घकन्दकम्। कुश्चरचारमूलश्व मूलस्येते त्रयोदश्॥१५॥

त्रय मूलकनामः—

- \* ग्रह्मकराह्मयः,—ग्रह्मः शून्यं, करी हो, तेन विंग्नतिसंख्यकं पत्न-ग्राकिमित्यर्थः।
- ं मुनीच्यौः,—सुनयः सप्त. ईच्यो हे, तेन सप्तिश्रंप्रतिसंख्यकं फल्राकिमित्यर्थः।
  - ‡ वेदमेदाः चतुर्विधप्रकाराः।
- वाणखं चन्द्रसंयुतं—पञ्चोत्तरश्रतसंख्यकं मूलादिचतुर्विधश्राक-भित्यर्थः।

मूलकं तीन्तामुणाञ्च कटूणां ग्रान्ति दीपनम्। दुर्नामगुलान्नद्रोग-वातन्नं किचदं गुक् ॥ १६ ॥ ( हिं, दां, मूली । मं, कां, तां, मूलिं । तें मूलिं चेटु । गौ मूला । )

त्रध चाणाख्यमूल तनाम।—
चाणाख्यमूल कं चान्यच्छालेयं विष्णुगुप्तकम्।
खूलमूलं महाकन्दं कौटिल्यं मरुसक्यवम्।
श्रालामकेटकं मित्रं च्रेयं चैव नवाभिधम्॥ १७॥
चाणाख्यमूलकं सोषां कटुकं रुच्यदीपनम्।
कफवातिक्रमीन् गुल्मं नाश्येद्याहकं गुरु॥ १८॥
• (मं धोरमूला। कं दोडमूलिङ। गौ मूलाविश्रेष।)

ग्रंथ गरञ्जननाम।—
ग्रंखनं गिखिमूलञ्च यवनिष्टञ्च वर्त्तुलम्।
यात्यमूलं गिखाकन्दं कन्दं डिग्डीरमोदकम्॥ १८॥
गरञ्जनं कटुकोष्णञ्च कफवातक्जापहम्।
क्यं च दीपनं हृद्यं दुर्गन्धं गुल्मनाग्रनम्॥ २०॥
(मं सेठोमूल। कं चिग्डिकेयमूलिङ्गः। हिं गाजर।
गो शालगम।)

त्रथ पिग्छमूलनाम।—

पिग्छमूलं गृजाग्डश्च पिग्डमं पिग्डमूलकम्।

पिग्डमूलं कटूणां च गुलावातादिदोषनुत्॥ २१॥

(गौ, मं, वाटुलामूजा। कं वहमूलिङ्ग। गुजरमूलक इति

सर्वेत्र प्रसिद्धम्।)

## त्रथ वासमूलगुणाः।---

सोणां तीच्यां च तिक्तं मधुरकट्रसं मूचदोषापद्वारि खासार्यःकासगुल्यः चयनयनरुजा-नाभिश्रूलामयन्नम् । कण्ठां बल्यं च रुचं मलविक्ततिहरं मूलकं बालकं स्थात् उणां जीर्यं च शोष-प्रदमुदितिमदं दाहिपत्तास्रदायि ॥ २२ ॥ श्रिष च।—

श्वामं संग्राहि रुचं कफपवनहरं पक्षमेतलाटूणं ं भुको: प्राग्भिचतं चेत्सपदि वितनुते पित्तदाहास्रकोपम् । भुक्त्या सार्धन्तु जग्धं हितकरबलक्षदेशवारेण तचेत् \* पक्षं हृद्रोगश्रूल-प्रशमनमुदितं श्रूलरुग्वारि मूलम् ॥ २३ ॥

(गौ कचिमूला।)

श्रघ राञ्चरनाम। ( राञ्चनभेदः )---

गर्जरं पिङ्गमूलञ्च पीतकञ्च सुमूलकम् । खादुमूलं सुपीतञ्च नारङ्गं पीतमूलकम् ॥ २४ ॥ गर्जरं मधुरं रुचं किञ्चित्कटु कफापहम् । ग्राधानिक्रिमिश्रलम्नं दाहिपित्तत्वषापहम् ॥ २५ ॥

(गो गाजरमूल। ते गर्जार। मं, कं, वाट्लामूला। तां वट्टमूलाङ्ग।) [ इति मूलकानि ]।

विश्ववारलच्यां यथा ;--

"निरस्थि पिशितं पिष्टं स्वितं गुड़ छतान्तितम्। कष्णामरी चसंयुक्तं वेशवार इति कृतः॥" इति। एत इक्ते तृद्येश स्इतत् मूलकं चेत् यदि पक्तं स्थात्, कार्येश्येवं योजना।

## श्रथ श्रिगुनाम।—

शियुईरितशाकस शाकपत्नः सुपत्नकः ।

उपदंशः चमादंशो च्रेयः कोमलपत्रकः ।

बहुमूलो दंशमूलस्तीच्यामूलो दशाह्वयः ॥ २६ ॥

शियुध कटुतिक्तोष्यस्तीच्यो वातकफापहः ।

सुखजाडाहरो कच्यो दीपनो त्रणदोषनुत्॥ २० ॥

(वं पोतसिगुना । मं भरिसिनवणदृष्ट्विनन्ति । कं मुनगा ।

सिं सोस्झिना । दां सुङ्केकाभाड़ । तां मोक्झा ।

तें सुतुगचेटु सुनगे । गौ श्राजना । )

श्रथ नीलशियुनाम ।—

शोभाञ्जनो नीलशियुस्तीच्यागन्धी जनप्रियः।
मुखामोदः क्रणशियुश्वच्चणो रुचिरञ्जनः॥ २८॥
श्रोभाञ्जनस्तीच्याकटुः खादूरणः पिच्छिलस्तथा।
जन्तवातार्त्तिश्र्लन्नश्वच्चणो रोचनः परः॥ २८॥
(मं कालासेग्वा। कं करियन्गा। गौ नीलस्रजना,
सेमगा। चिंसञ्जन। तें सुनगा। तां मोरुष्ट्र।
वम्श्रीगव, सेगत।)

श्रथ श्रेतिश्रगुनाम।—

खेतित्रियु: सतीच्याः स्थान्यस्यः सिताद्वयः । स्मूलः खेत्मरिचो रोचनो मध्त्रियुकः ॥ ३०॥ खेतित्रियु: कटुस्तीच्याः ग्रोफानिलनिक्तनः । अङ्व्यथाहरो रूचो दीपनो मुखजाद्यनुतू ॥ ३१॥ (मं पायदरा सेगुवा। कं विश्वियन्ति।)

अथ रक्ताश्रिगुनाम। -

रत्नको रत्तिशित्रः स्थान्यधुरो बहुलच्छ्दः।
सुगन्धकेसरः सिंहो सृगारिश्व प्रकीर्त्तितः॥ ३२॥
रत्तिशित्रमेहावीय्यी मधुरश्व रसायनः।
शोफाधानसमीरार्त्ति-पित्तश्चेषापसारकः॥ ३३॥
(संरत्तिसेगुवा। कं केस्पिनयनुग्गि। गो लालग्रजिना।)

श्रय वंशनाम।—

वंशो यवफलो वेणः कर्मारस्तृणकेतुकः।

मस्तरः शतपर्वा च कर्णालुः कर्णको तथा॥ ३४॥

महाबलो दृद्यन्यिदृद्पत्नो धनुद्रमः।

धनुष्यो दृद्कारण्ड्य विज्ञेयो बाणभूमितः॥ ३५॥ \*

वंशो त्वस्तौ कषायौ च किञ्चित्तित्तौ च शीतलौ।

मूत्रक्तच्छ्रप्रमेहार्शः-पित्तदाहास्त्रनाशनौ॥ ३६॥

(गौ, हिं, वंशा। मं वेलू। ते वेड्र, वेबेसुक, वेब्रुर्शनि, वेतु।

वम् माण्डगय। तां मन्गिल्। कं यरड्विहरू।)

अय रख्वंश्रनाम।—
अन्यस्तु रख्वंशः स्थात् त्वकारः कीचकाह्वयः।
मस्तरो वादनीयश्व सुविराख्यः षड़ाह्वयः॥ ३०॥
विशेषो रख्वंशस्तु दीपनोऽजीर्णनाशनः।
क्चिक्तत्याचनो हृद्यो शूलक्षो गुल्मनाशनः॥ ३८॥
(गो फो फ्रा वंश्र, तल्ता वंश्र।)

<sup>\*</sup> वागोति। चागः पत्र भूरेकलियतः, तेन पत्रद्रप्रसंख्या भव-गन्तव्या।

अध वंशाग्रनाम ( दंशाह्नर: )।—

वंशायन्तु करीरो वंशाङ्करश्च यवफलाङ्करः।
तस्य यत्यित्तु परः पर्व तथा काण्डसन्धिश्च॥ ३८॥
करीरं कटुतिक्तान्त्वं कषायं लघु श्रीतलम्।
पित्तास्त्रदाहकच्छन्नं रुचिकत् पर्व निर्मुणम्॥ ४०॥
(मं वास्ते। कं विदिरकहिल। गो वंशिर को इ।)

त्रघ वेलो नाम।--

वित्रो वेतो योगिदग्ड: सुदग्डो मृदुपर्वक:। वेत्रः पञ्चविध: शैत्य-कषायी भूतिपत्तहृत्॥ ४१॥ (मं वेत। कं वेत्त। गी वेजड वाश्। मतालरे "वेतगाक्र"।)

श्रय माकन्दीनाम।—

मानन्दी बहुम्ला च मादनी गन्धमूलिका।
एका विशदमूली च श्यामला च तथाऽपरा॥ ४२॥
मानन्दी कट्का तिक्ता मधुरा दीपनी परा।
रचाऽल्पवातला पथ्या न वर्षासु हिताऽधिका॥ ४३॥
(हिं माद्रानी, माङ्गनी। मं मायिनि। कं मागिनी।)

त्रय प्रोलीनाम।—

शोली वनहरिद्रा स्थात् वनारिष्टा च शोलिका। शोलिका कंटुगौल्या च रुच्या तिक्ता च दीपनी ॥४४॥ ' (मं साली। कं अडिविषका। गौ वनचलुद। ''अरिसिन'' इति कोङ्गग्रे प्रसिद्धा।)

#### अथ श्रुषाटकनाम।—

शृङ्गाटकः शृङ्गाहो जलवन्नी जलाश्रया।
शृङ्गात्रकः शृङ्गामूलो विषाणी सप्तनामकः॥ ४५॥
शृङ्गाटकः शोणितिपत्तिहारी लघुः सरी वृष्यतमी विश्रेषात्।
विदेष-ताप-श्रम-शोफहारी क्चिप्रदो महनदार्व्यहेतुः ॥४६॥
(मं सिङ्गाडे। हिं सिङ्गाड़ा। तें परिकेगड्ड्। गौ पानिफल।)

अध भृष्णाहानाम।—

सङ्ख्या समरक्त्रक्षी समरा सङ्गमूलिका। सङ्क्त्रक्षी कटूष्णा स्थान् तिका दीपनरोचनी ॥ ४०॥ (मं भगरमालो। कं उपुश्रक्षे। "अड्वीश्रांक्ष" इति कोङ्गणे प्रसिद्धा।)

त्रथ पेजनाम।—

पेजर्बनार्द्रका प्रोक्ता वनजाऽरखजार्द्रका। पेजस्तु कटुकाऽस्त्रा च रुचिक्तह्रस्यदीपनी॥ ४८॥ (सं पेज। वं केट्टाइ।)

त्रथ रसीननाम।--

रसीनो लग्ननोऽरिष्टो खेळ्कनन्दो महीषधम्। भूतन्नश्रोगगस्य लग्ननः ग्रीतमर्दनः॥ ४८॥ रसीनोऽस्तरसीनः स्यात् गुरूषाः कफवातनुत्। ०

• श्रम्बरसेन जनः होनः ; श्रम्बवित्ततपञ्चरसवान् इति भावः। तदुक्तं,—"पश्चभिश्च रसैर्युक्तो रसेनाम्बेन वितितः। तस्माद्रसोन दत्वको द्रव्यागां गुगावेदिभिः॥" इति।

# श्रक्तिमिह्नद्रोग-शोफन्नश्व रसायन: ॥ ५०॥

अध श्वेतरसीनगुगाः।—

रसोन उषाः कट्पिच्छिलश्च सिग्धो गुरुः खादुरसोऽतिबच्चः। वृष्यश्च मेधास्वरवर्णचच्चग्नास्थिसन्धर्भानकरः सुतोच्छाः॥ ५१॥

(मंपाएटरा लसण्। कं विलियवेशुक्ति। तां वल्लद्रपाएड के तें तेल्लब्रिक्ति। हिं लमून। गौरसन।)

श्रय राष्ट्रननाम । (रसोनभेद:)।—

रसोनोऽन्यो महाकन्दो ग्टजनो दीर्घपत्रकः।

पृथ्यतः स्थूलकन्दो यवनिष्टो बले हितः ॥ ५२॥
रिञ्जनस्य मधुरं कटु कन्दं नालमप्युपदिशन्ति कषायम्।
प्रतसञ्चयमुशन्ति च तिक्तं सूर्यो लवणमस्थि वदन्ति ॥ ५३॥

श्रघ रत्तरसोनगुगाः।—

हृद्रोग-जीर्णज्वर-कुचिशूल-विबन्धगुल्माक्चिक्क्क्रशोफान्। दुर्नाम-कुष्ठानिलसादजन्तु-कफामयान् हन्ति महारसोनः ॥५४॥ (मं लोहिवावोलुलस्या। कं किम्पिनवेश्वाद्वा।)

श्रथ पलाख्नाम। —

पलाण्डुस्तीच्याकन्दश्च उन्नी च मुखदूषणः। श्दूरियः क्रिमिन्नश्च दीपनी मुखगन्धकः॥ ५५॥ बहुपन्नी विष्वगन्धो रोचनी रुद्रसंज्ञकः। \* खेतकन्दश्च द्रतेको हारिद्रोऽन्य द्रति हिधा॥ ५६॥ ', पलाण्डुः कटुको बल्यः क्रमिपत्तहरो गुरुः।

क्ट्रैं ति एकादश्रसंख्या बोह्या

वृष्यस्य रोचनः स्निग्धो वान्तिदोषविनाग्रनः ॥ ५०॥ (गौ पेंयाज। स्हिं पियाज। मं श्वेतकान्दा। कं उष्टि। तें नौरुक्षिचेष्ट्,। तां वेस्रयम। वं कान्द। दां वृक्षिगडडुलु।)

श्रय राजप्रलाख्नाम।---

यन्ते राजपलाण्डः स्थात् यवनेष्टो तृपाद्वयः।
राजप्रियो महाकन्दो दीर्घपत्रस रोचकः॥ ५८॥
तृपेष्टो तृपकन्दस महाकन्दो तृपप्रियः।
रक्तकन्दस राजेष्टो नामान्यत् त्रयोदश॥ ५८॥
पलाण्डुर्नपपूर्वः स्थात् शिशिरः पित्तनाश्रनः।

कपाद्दीपनस्व बहुनिद्राकरस्तथा॥ ६०॥
(मं लोहिवौजिक्कि, रक्तकान्दा। कं किम्पनडिक्कि।
ते रायडिक्कि। गो लाल्पे याज।)

तवा चः।—

वच्यते नृपपलाण्डुलचणं चारतीच्यामधुरो रुचिप्रदः। कण्ठशोषशमनोऽतिदीपनः श्लेषपित्तशमनोऽतिहंहणः॥६१॥

ग्रय कन्दाः।—

अध भूरगनाम।--

्वगड्डलः शूरणः कन्दो सुकन्दी स्थूलकन्दकः। दुर्नामारिः सुव्रसञ्च वातारिः कन्दशूरणः॥ ६२॥ अशीन्नस्तीव्रकन्दश्च कन्दार्चः कन्दवर्षनः। बहुकन्दो रुचकन्दः श्रुरकन्दस्त घोड्शः॥ ६३॥ शूरणः कटुकरचदीपनः पाचनः क्रिमिकफानिलापहः। खासकासवमनार्थसां हरः शूलगुलाशमनोऽस्रदोषकत्॥६४॥

(मं सुरगा। यो म्रील्।)

त्रथ सितशूरगनाम।—

सितशूरणस्तु वन्यो वनकन्दोऽरख्यश्ररणो वनजः।

स खेतशूरणाख्यो वनकन्दः काण्डूलश्च सप्ताख्यः ॥ ६५ ॥ खेतशूरणको क्चः कटूणः क्रिमिनाशनः।

गुलापूजादिदोषन्न: स चारोचकचारक:॥ ६६॥

( भं पाग्द्धरा सूरगा । कं विलियसूरगा। गौ प्रादा स्रोख, वन स्रोल्।)

त्रथ मुखालुनाम ।—

मुखालुर्मग्रुपारोहो दीर्घकन्दः सुकन्दकः। स्थूलकन्दो महाकन्दः स्वादुकन्दश्च सप्तधा॥ ६७॥ मुखालुकः स्थान्मश्चरः शिशिरः पित्तनाश्चनः। रिचलहातकचैव दाहशोषत्वषापहः॥ ६८॥

(गौ मिष्टि आलु।)

श्रष पिराखालुनाम।—

पिग्डालुः स्थात् ग्रन्थिलः पिग्डकन्दः

कन्दग्रम्थी रोमशो रोमकन्दः।

रोमासुः स्थासोऽपि तास्बूलपत्रो

लालाकन्दः पिगुडकोऽयं दशाहः॥ ६८॥

पिण्डालुर्मधुरः श्रीतो मृतकच्छामयापहः।

रा---१०

दाइशोषप्रमेइन्नो वृष्यः सन्तर्पणो गुरुः॥ ७०॥ (मं पेगडालु। कं विचित्रपेशखल । उत्० वरात्रालु। हिं पेड़ालु। गौ दातिखोजा मालु, "चुविषु" दति केचित्।)

श्रध रक्तिपिखालुनाम। -

श्रन्यसु रत्तापिग्डाल् रत्ताल् रत्तापिग्डकः। लोहितो रत्नाकन्द्य लोहितालुः षड्याह्मयः॥ ७१॥ रक्तपिण्डालुकः शोतो मधुरान्तः श्रमापहः। पित्तदाहापहो वृष्यो बलपुष्टिकरो गुरु: ॥ ७१ ॥

(मं रत्तालु; वं विम्पिन हैएडल । हिं रत्तार, रूजएडा, रत्तालु। तां यामकोन्नम्। गौ लाल पिग्डो त्रालु।)

श्रध कासालुनाम।—

कासालुः कासकन्दश्च कन्दालुश्वालुकश्च सः। श्रालुविशालपत्रय पतालुखेति सप्तधा ॥ ७३ ॥ कासालुरुयकण्ड्ति-वातऋषामयापहः। श्ररोचकहर: खादु: पथ्यो दीपनकारक: ॥ ७४ ॥ (मं कासालु। खम्बरे इति कोङ्ग्ये प्रसिद्धः। गौ खाम् श्रालु।) श्रथ फोर्ग्डः लुनाम।—

फोण्डालुर्लोहितालुस रक्तपत्रो मृदुक्क्दः। फोण्डालुः स्रेषमवातन्नः कटूच्यो दीपनश्च सः ॥ ७५ ॥ (मं फीण्डालु। कं वीवगणमु। को खुणे तनामे प्रसिद्धः।)

श्रष पाणियालुनाम।—

पाणियातुजलातुः स्यात् अनुपातुरवातुकः।

पाणियालुस्तिदोषन्नः सन्तर्पणकरः परः॥ ७६॥ (मं पाणियालु। वं नौक्गेणस्।) अध नीलालुनाम।—

नीलालुरिसतालुः स्थात् क्षणालुः ग्यामलालुकः। नीलालुर्भधुरः ग्रीतः पित्तदाह्यमापहः॥ ७०॥ (मं नोलालु। वां करियगणेमु।)

त्रथ महिषोकन्दनाम। --

शुभ्तालुर्मिहिषीकन्दो लुलायकन्दस शुक्तकन्दस । सर्पाच्यो वनवासी विषकन्दो नीलकन्दोऽन्यः ॥ ७८ ॥ कटूणो महिषीकन्दः कफवातामयापहः । मुखजाह्यहरो रूचो महासिद्धिकरः सितः ॥ ७८ ॥ (यन्नेगड्डे इति श्रनूपे प्रसिद्धः । गौ श्रांक श्रालु ।)

त्रथ इस्तिकन्दनाम।---

हस्तिकन्दो हस्तिपतः स्थूलकन्दोऽतिकन्दकः।

हहत्पत्नोऽतिपत्नश्च हस्तिकणः सुकर्णकः॥ ८०॥

त्वग्दोषारिः कुष्ठहन्ता गिरिवासी नगात्रयः।

गजकन्दो नागकन्दो द्वोयो दिसप्तनामकः॥ ८१॥ कहस्तिकन्दः कटूणः स्थात् कफवातामयापहः।

त्वग्दोषत्रमहा कुष्ठ-विष-वीसपनायकः॥ ८१॥

(मं इस्तिकन्दं। कं महिरक्रसियगड्डे। कोङ्ग्यी प्रसिद्धः।

गौ इं।साव्हमूला।)

किगुणिताः सप्त इति चतुदेशसंख्या त्रेथा।

त्रघ कोलकन्दनाम।---

कोलकन्दः क्रिमिन्नश्च पञ्चलो वस्त्रपञ्चलः।
प्रटातुः सपुटश्चैव पुटकन्दश्च सप्तधा ॥ ८३ ॥
कोलकन्दः कट्श्वोष्णः क्रिमिदोषविनाशनः।
वान्तिविच्छदिशमनो विषदोषनिवारणः॥ ८४ ॥
(नं कोलकन्द। कं कम्पुटगेड्। "पुटालु" इति
काश्मीरे स्थातः।)

श्रय वाराद्यीनाम।--

स्याद्वाराष्ट्री शूकरी क्रोड़कन्या
ग्रिष्टिर्विष्वक्रेनकान्ता वराष्ट्री।
कौमारी स्याद्व्रह्मपुत्री विनेता
कौड़ा कन्या ग्रिष्टिका माधवेष्टा॥ ८५॥
शूकरकन्दः क्रोड़ो वनवासी कुष्ठनाश्रनो वन्यः।
श्रम्तस्य महावीर्यो महीषधिः श्वरकन्दस्य॥ ८६॥

वराहकन्दो वीरश्च ब्राह्मकन्दः सुकन्दकः।

व्रिद्धो व्याधिहन्ता च वसुनेविमिताह्मयाः॥ ८०॥ अ

वाराही तिक्तकटुका विषिपत्तकफापहा।

कुष्ठमेहिक्रिमिहरा वृष्या बख्या रसायनी॥ ८८॥

(भं वाराहीकन्द। वं हन्दिगेटि। तें बाह्मदिख्चिट्ट, पाचितीके,

नेत्तरिख्चिट्ट। वम्॰ हकरकन्द। हिंगेठी। गी चुविंद्

श्रालु। समलाखूलपर्वतिऽस्थाः हत्पत्तिः।)

<sup>\*</sup> वसः श्रष्टसंस्था नेत्रच हिसंस्था तेन श्रष्टाविंश्रतिसंस्था दति बोध्यम्।

# षय विषाुकन्दनाम।—

विषाुकन्दो विषाुगुप्तः सुपृष्टो बहुसम्पुटः । जलवासो बहुत्वन्दो दीर्घवन्तो हरिप्रियः ॥ ८८॥ विषाुकन्दसु मधुरः शिशिरः पित्तनश्यनः । दाह्रशोफहरो रुचः सन्तर्पणकरः परः ॥ ८०॥ (मं विषाुकन्दः कोङ्गणे प्रसिदः।)

त्रय धारियोकन्दनाम।—

धारिणी धारणीया च वीरपत्नी सुकन्दकः। कन्दालुर्वनकन्दश्च कन्दाची दण्डकन्दकः॥ ८१॥ मध्रो धारिणोकन्दः कफपित्तामयापहः। वक्कदोषप्रशमनः कुष्ठकण्ड्रतिनाश्चनः॥ ८२॥ (भं धारणोकन्द। कं नैलगड्डे। श्रनूपे प्रसिद्धः।)

अध नाकुलीनाम।---

नाकुली सर्पगन्धा च सुगन्धा रक्तपितका। देखरो नागग्धा चाप्यहिसक् खरसा तथा। सर्पादनी व्यालगन्धा ज्ञेया चेति दशाह्वया॥ ८३॥

श्रय महासग्यानाम। (नाज्ञलीमेदः)।—
श्रया महासग्या च सवहा गय्यनाज्ञली।
सर्पाची फणिइन्ही च नज्जनाच्चाऽहिभुक् च सा॥ ८४॥
विषमदिनकां चाहि-मदिनी विषमदिनी।
महाहिगयाऽहिलता जेया सा दादशाह्या॥ ८५॥
नाज्जलीयुगलं तिक्षं कटूणं च विदोषजित्।

श्रमेक्विषिविध्वंसि किश्विष्ठेष्ठं हितीयकम्॥ ८६ ॥ मं नाजुलोह्य। कं विषसुङ्गरोह्य। हिं चन्द्रा। तें सर्पविष्टु, पद्मचेष्टु। गौनाथि।)

ष्रय मालाकन्दनाम।—

श्रय मालाकन्दः स्थादालिकन्दश्च पङ्क्तिकन्दश्च ।

तिशिखदला ग्रस्थिदला कन्दलता कीर्त्तिता षोढ़ा ॥ ८७ ॥ \*

मालाकन्दः सतीन्ताः स्थात् गण्डमालाविनाशकः ।

दीपनो गुलाहारश्च वातश्चेषापकषेक्षत् ॥ ८८ ॥

(मं दाविश्यगड् । कं किरियगोल् ।)

त्रय विदारिकानाम।—

विदारिका खादुकन्दा सिता श्रुक्का शृगालिका।
विदारी वृष्यकन्दा च विडाली वृष्यविक्षका ॥ ८८ ॥
भूक्षाण्डी खादुलता गजेष्टा वारिवक्षभा।
ज्ञेया कन्दफला चेति मनुसंख्याद्वयां मता ॥ १००॥ १
विदारी मधुरा शीता गुरु: सिग्धाऽस्विपित्तजित्।
ज्ञेया च कफक्कत्पृष्टि-बल्या वीर्य्यविवर्षनी ॥ १०१॥
(मं भूयिकाँ इत्ते। कं नेलकुम्बल। तें मटुपलतिग। छत्०
भूदकखार। वम्० भूमिको इत्ते। हिं विलादकन्द,
गेठो। गो भूँदकुम्हा।)

<sup>\*</sup> षोदेत्यव्ययं प्रकारार्धे धाच्प्रत्ययः, षट्प्रकारा द्रत्यर्धः।

<sup>+</sup> क्षुसंख्या चतुर्दश्च एव बोड्डव्या।

# श्रथ श्रीरविदारीनाम।--

प्रत्या चीरिवदारो स्यादिचुगन्धेच्चवत्तरी।
प्रज्ञतको चोरकन्दः चीरवकी पयस्तिनी॥१०२॥
चीरशक्ता चीरलता पयःकन्दा पयोलता।
पयोविदारिका चेति विज्ञेया द्वादशाह्नया॥१०३॥
प्रेया चीरिवदारी च मधुरान्ता कषायका।
तिक्ता च पित्तशूलन्नी मूत्रमेहामयापहा॥१०४॥
चीरकन्दो दिधा प्रोक्तो विनालस्तु सनालकः।
विनालो रोगहर्त्ता स्यादयः स्तिभी सनालकः॥१०५॥
(दां चीरकन्द। मं श्वेत भूँ दक्तीदला। गो श्वादा भूँ दक्षमद्रा।)

श्रथ शालाली कन्दनाम।--

शासाकीकन्दकश्वाय विजुको वनवासकः। वनवासी मसम्भ मस्नक्ता षड़ाह्वयः॥ १०६॥ मधुरः शासाकीकन्दो मसंग्रहरोधितत्। शिशिरः पित्तदाहार्त्ति-शोषसन्तापनाशनः॥ १००॥ (१ शास्त्रोकन्दः। गौ शिमुलगाहेर मूख।)

त्रय चर्डालकन्दनाम।—

प्रोक्तयण्डालकन्दः स्यादेकपत्नो हिपत्नकः। त्रिपत्नोऽय चतुष्पत्नः पश्चपत्रस्य भेदतः॥ १०८॥ चण्डालकन्दो मधुरः कफपित्तास्त्रदोषजित्। विषभृतादिदोषन्नो विश्वयस रसायनः॥ १०८॥ (मं चण्डालकन्द। कं मादगगदे।)

## श्रय तैलकन्दनाम।—

श्रय तैलकन्द उत्तो द्रावककन्दस्तिलाङ्कितदल्ख।

करवीरकन्दसं श्रो श्रेयस्तिलचित्रपत्रको वार्णः ॥ ११०॥ \*
लोइद्रावो तैलकन्दः कटूणो वातापस्नाराप हारी विषारिः।

श्रोफन्नः स्याह्मस्रकारी रसस्य द्रागेवासी देइसिडिं विधन्ते॥१११॥

(दां तैलकन्द। मं सूत्रिसुर्दिगगड्डे।)

श्रथ त्रिपर्योनाम ।—

श्रावारिपत्रसङ्गाशः तिलिवन्दुसमिन्वतः । संस्निधाधस्थभूमिस्थः तिलक्नन्दोऽतिविस्तृतः ॥ ११२ ॥ विपणिका व्रहत्पत्नी किन्नग्रत्थिनिका च सा । कन्दालः कन्दबहलाऽप्यन्त्वक्षी विषापद्या ॥ ११३ ॥ विपणी मधुरा श्रीता खासकासविनाश्यनी । पित्तप्रकोपश्मनी विषत्रणहरा परा ॥ ११४ ॥ (को तिलपणि । म्रेङ्गल इति अनूपे प्रसिद्या । कौ तिलक्द ।)

त्रथ पुष्करकन्दनामगुगाः।— ( एतत्पर्याय।दयस्तु पिष्णव्यादिवगे (१५२) श्लोके द्रष्टव्याः। )

श्रथ मुसलोकन्दनाम।—

मुसली तालमूली च सुवहा तालमुलिका।
गोधापदी हेमपुष्पी भूताली दीर्घकन्दिका॥ ११५॥
मुसली मधुरा श्रीता वृष्या पुष्टिकलप्रदा।
पिच्छिला कफदा पित्त-दाह्रश्रमहरा परा॥ ११६॥

<sup>\*</sup> वार्येः पश्चसञ्च्याभिरपलितः, पश्चसंव्यक इत्यर्थः।

सुसली स्थाद्विधा प्रोक्ता खेता चापरसंज्ञका। खेता स्वष्णगुणोपेता ऋपरा च रसायनी॥ ११७॥

(दां काश्मोरे च मुसलीकन्द । कं देलग । तें निलप्तिलगण्डलु, निलतारि । गौतलुर, तालमूली ।)

श्रथ गुक्काह्मकन्दनाम।—

गुक्काञ्चनन्दस्तवकाञ्चनन्दको गुजुक्क्वन्द्य विघिष्टकाभिधः । गुजुक्क्वन्दो मधुरः सुग्रीतलो वृष्यप्रदस्तपेणदाइनाग्रनः॥ ११८॥

(मं कुलो इ। लु। वं सुकुलियागड्डं। तैलसार इति लोके।

भय नागाहानाम। ( खस्मणाकन्द )।—

ख्रमणा प्रव्रकन्दा च प्रव्रदा नागिनी तथा।

नागाहा नागपती च तुलिनी मिक्किका च सा।

श्रस्तविन्दुक्क्दा चैव सुकन्दा दशधाह्मया॥११८॥

लक्ष्मणा मधुरा श्रीता स्त्रीबन्ध्यत्विनाशनी।

रसायनकरी बल्या विदोषश्रमनी परा॥ १२०॥

(वम्॰ खस्मणाकन्द। कं पुरुषगड्डे। गौ खस्मणामूख)

श्रथ करजोड़िनाम।—

हस्तपर्यार्यपूर्वस्तु जोड़िर्वैद्यवरैः स्नृतः। करजोड़िरिति स्थातो रसबन्धा देवस्थकः॥ १२१॥ (हिं, मं हाताजोड़ि।)

#### श्रथ पत्रशाकाः। —

### प्रथ वास्तुकप्राक्षनाम।—

वासुकं वासु वास्तूकं वसुकं हिलमोचिका।

शाकराजो राजशाकश्वकवित्तश्च कीर्त्तितः॥१२२॥
वासुकं तु मधुरं सुशीतलं चारमीषदक्कं त्रिदोषजित्।
रोचनं ज्वरहरं महार्थसां नाश्च मलमृत्रश्रिक्कत्॥१२२॥
(मं चक्रवता कं चक्रवत्ते। हिं वोध्या। गौ वेती शाक।)

अध चुक्रनाम ।--- \*

चुत्रं तु चुत्रवास्तूवं लिकुचं चान्तवास्तुकम्। दलान्तमन्त्रश्राकाख्यमन्त्रादि हिलमोचिका॥॥ १२४॥ चुत्रं स्यादन्तपतन्तु लघूश्यं वातगुल्मनुत्। रुचिक्कहोपनं पर्थं देषत्पित्तकरं परम्॥ १२५॥

(मंचुकाविडिलि। कं आम्बदतो। तें चुलिचक्कोत। गौचुकावेतो।)

# श्रय विद्वीनाम।—

पलाश्रलोहिता चिक्की वास्तुका चिक्किका च सा।

सदुपत्री चारदला चारपत्री तु वास्तुकी ॥ १२६॥

विक्की वास्तुकतुल्या च सचारा श्रेषपित्तनुत्।

प्रमेहसूत्रक्षच्छन्नी पथ्या च क्चिकारिणी॥ १२०॥

(मं चिक्की। वां चिक्किका। हिं चिलारी।)

<sup>\*</sup> रखयोरमेदं मच्चा केचित् चुक्कक मित्यपि पठिनत।

#### प्रय श्वेतिचित्री।-

खेतिचिक्को तु वास्तुको सुपथ्या खेतिचिक्किका।
सितिचिक्कापिचिक्को च ज्वरक्को सुद्रवास्तुको ॥ १२८॥
खेतिचिक्को सुमधुरा चारा च शिशिरा च सा।
विदोषशमनो पथ्या ज्वरदोषविनाशनो ॥ १२८॥
(मं वाश्ववा। कं बिलियचिक्किको। वम्॰ लघुचाकवत्।
गौ श्रादा वेतोशाक।)

श्रध श्रुनकिष्वित्ती ।

श्रनकिष्वित्ते स्थास्तु चिल्ली स्वानिचिल्लिका।

श्रविल्ली कटुतीच्या च कण्डूतिव्रक्ष्यक्रिको॥ १३०॥

(मं सूर्ये चिल्लि। वं नायचिल्लिते।)

त्राय श्रियुपत्रगुगाः।—
श्रियुपत्रभवं शाकं रुचं वातकफापहम्।
किटूणं दीपनं पथ्यं क्रिमिन्नं पाचनं परम्॥ १३१॥
मं सेगुपत्र। कं नुगायपन्ने, हिन्नयपने। गौ सिजनाशाक।)

श्रय पालकानाम।—

पालकां तु पलकायां मध्रा चुरपित्रका।
सुपता सिग्धपता च ग्रामीणा ग्राम्यवसभा॥ १३२॥
पालकामीषत्वट्वां मध्रं पथ्यशीतलम्।
रक्तपित्तहरं ग्राहि श्रेयं सन्तर्पणं परम्॥ १३३॥
(मं पालकाशाक। हिं पलकी। गौ पालङ्शाक।).

श्रथ राजग्राकिनोनाम।— राजाभिधानपूर्वा तु नगान्ना चापरेण वा। राजाद्रिः खाद्राजगिरिज्ञीतव्या राजशाकिनो ॥ १३४ ॥ राजशाकिनिका रुचा पित्तन्नो शीतला च सा । सैवातिशोतला रुचा विज्ञेया खूलशाकिनी ॥ १३५ ॥ (मं राजगिरि। वं डीलगैरोनि। तें एरडु।)

श्रथ उपोदकोनाम।—

उपोदको कलको च पिक्छिला पिक्छिलक्छ्दा।
मोहिनो मदशाकश्च विशालाद्या द्युपोदको ॥ १३६॥
उपोदको कषायोखा कटुका मधुरा च सा।
निद्राऽऽलस्यकरो क्चा विष्टृशक्षेषकारियो ॥ १३०॥
(म माडवो, क्वोलि, राजगिरा, मवाजा, खख्यालक्य।
कं हेवूलसले। गौ वडु पुँदशाक।)

श्रथ चुद्रोपोदकोनाम।---

उपोदकापरा सुद्रा स्त्मपत्ना तु मग्डपी। रसवोध्यिविपानेषु सदृशी पूर्वया स्वयम्॥ १३८॥ (मं साद्विति। नं करियवित्वसत्ते। गो कोट पुंद्र।)

श्रघ वनजीपोदकीनाम।—

उपोदकी तिता व वन्यजा वनजाह्मया। वनजोपोदकी तिता कटूणा रोचनी च सा॥ १३८॥ (मं रानवेलि। वां कावसले।)

श्रथ मूलपोतीनाम। ( उपोदकोमेदः)।

मूलपोती चुट्रवही पोतिका चुट्रपोतिका। चुपोपोदकनान्त्री च विह्य: शाकटपोतिका॥ १४०॥ म्लपोती त्रिदोषन्नी दृष्या बल्या लघुश्व सा। बलपृष्टिकरी रुच्या जठरानलदीपनी॥ १४१॥ (मं मालिवर्गल। वं तोएटदवस्ती।)

त्रथ कुगञ्चरगुगाः।—

कुणज्जरिक्तदोषन्नो मधुरो क्चादीपकः। देषत्कषायः संयाची पित्तश्लेषकरो लघः॥ १४२॥ (मं कुणजिक। कं गोरजियपलेय। गो वनवेत्या।)

त्रय कीसुम्भग्नाकगुगाः।—

कौसुभागाकं मधुरं कट्रणां विग्रम् तदोषापहरं मदन्नम्। दृष्टिप्रसादं कुरुते विश्रेषाद्रचिप्रदं दीप्तिकरं च वक्के:॥ १४३॥ (मं कुसुभा। कं कसुम्बेयपन्ने। गो कुसुमन्नाक।)

त्रथ प्रतपृष्पादलगुषाः।—

श्रतपुष्पादलं सोषां मधुरं गुल्क्षश्रूलजित्। वातन्नं दोपनं पष्यं पित्तह्नद्रुचिदायकम् ॥ १४४॥ (कं सेचप। कं सव्विश्विगे। गौ शुरुफाश्राक।)

त्रथ पत्रतग्रुलोगुगाः।—

तण्डुलोयकदलं हिममर्भः पित्तरक्तविषकामविनाशि। याह्यकं च मधुरं च विपाके दाहशोषशमनं क्चिदायि॥१४५॥ (मंतग्डुलोपत्न। कं किक्कूसाले।)

• त्रथ राजिकापत्रगुगाः।—
कटूणां राजिकापत्रं क्रिमिवातकफापहम्।
कर्णां राजिकापत्रं क्रिमिवातकफापहम्।
कर्णामयहरं स्वादुः विद्विदिपनकारकम्॥ १४६॥
(मं नहरोपत्र। कं सासवैयतीपत्र। गीराइसवें प्राका।)

श्रथ साष्यपत्रगुगाः।—

सार्षपं पत्नमत्युषां रक्तिपित्तप्रकीपनुत्। विदाहि कटुकं स्वादु शक्रह्मद्विदायकम् ॥ १४०॥ (मं सिरसोपत्र। कं विलियसासवेय। तें ताव्यलु। गौ सरिषाशाका।)

श्रघ चाङ्करीगुगाः।—

चाङ्गेरीशाकमत्युषां कटुरोचनपाचनम्।
दोपनं कफवातार्:-संग्रह्यातिसारजित्॥ १४८॥
(मं श्राम्बवती। कं प्रजुम्ब्यासे। हिं चीपतिया।
गी श्राम्बलशाक।)

अध घोलीनाम।—

घोला च घोलिका घोली कलन्दुः कवलालुकम्॥ १४८ ॥

त्रय चिवजघोलिकागुगाः।—

स्त्रेतं लवणं रूचमन्तं वातकफापहम् ॥ १५०॥ (मं रोतोचोचालि। कं केथगोलि।)

अध त्रारामघोलिकागुगाः।—

श्रारामघोलिका चान्हा रूचा क्चाऽनिलापहा। पित्तश्रेषकरी चान्धा सूच्या जीर्णञ्चरापहा॥ १५१॥ (गं मालावीघोलि, साङ्गीघोलि। कं तोख्डगोलि, किर्नगोलि।)

श्रय जीवप्राकनाम।---

जीत्मो रक्तमास्य ताम्त्रपतः सनास्तकः। शाक्तवीरसु मधुरो जीवशाक्य मेषकः॥ १५३॥ जीवशाकः सुमधुरो हंहणो वस्तिशोधनः। दीपनः पाचनो बख्यो हृष्यः पित्तापहारकः॥ १५३॥ ( गं जीवशाक। खोषरा इति लोके। )

श्रथ गौरसुवर्णश्राकनाम।—

गौरसुवर्णं खर्णं सुगन्धिकं भूमिजं च वारिजं च।

इस्तं च गन्धशाकं कट्शृङाटच्च वर्णशाकाङ्कः ॥ १५४॥
गौरसुवर्णं शिशिरं कफिपत्तिञ्चरापहम्।

पथ्यं दाहरुचिभ्यान्ति-रक्तश्रमहरं परम्॥ १५५॥

(मंगौरसुवर्णिशाक। चिह्रकूटदंशे प्रसिद्धः।)

श्रध पुनर्नवावस्वयोः श्राकगुणाः।—
वर्षाभूवस्वती श्रेष-विज्ञमान्द्यानिलापही।
पाके रुचतरी गुल्म-प्रोहशूलापहारकी॥१५६॥
(मं घेएल, वसी। कं वेद्वडिक लु। गो श्रेतपृख्याश्राक
श्री वक्फलेर पाता।)

त्रथ पञ्चादिपञ्चकनामगुगाः।—

पिन्न जीवनी पद्मा तर्कारी चुचुकः पृथक्।
वातामयहरं याहि दीपनं क्चिदायकम् ॥ १५०॥
पञ्जादिपञ्चकं भेण्डा कुणञ्जस्त्रिपुटस्तथा।
दत्यादि वनुपत्राणां शाकमेकत्र योजितम् ॥ १५८॥
दीपनं पाचनं क्चं बलवर्णविधायकम्।
विदोषशमनं पथं ग्राहि दृष्यं सुखावहम् ॥ १५८॥
(मं शाम्भीरं। कं वेरकेयपक्षेयः।)

त्रथ मियकप्राकनामगुणाः।—
( त्रस्य पेय्यियदयश्वाणाच्यमूलकप्राब्दे ऋस्मिनेव वर्गे
१७,१८ संख्यकश्चोके द्रष्ट्याः।)

त्रथ फलग्राकाः।—

त्रथ कुषारहीनाम।—

कर्कीटिका च कुषाण्डी कुकाण्डी तु द्वहत्पत्ता।
सुपत्ता स्थात् कुकापता नागप्रयप्तता सुनिः ॥ १६०॥ \*
मृताघातहरं प्रमेहशमनं कुच्छाश्मरीच्छेदनं
विस्मृत्रखपनं त्वपात्तिशमनं जीर्णाङ्गपृष्टिप्रदम्।
द्वष्यं स्वादुतरं त्वरोचकहरं बस्यं च पित्तापहं
कुषाण्डं प्रवरं वदन्ति भिषजो वक्षीप्तलानां पुनः ॥ १६१ ॥
(मं कोहतेन्। कं कग्डंडवलकाथि। हिं कुंहहा। तें

गुमाड़ि। उत्• कखाड़। गौ कुमड़ा।)

श्रव कुम्भतुम्बोनामगुषाः। (श्रकावृमेदः।)—
गोरचतुम्बो गोरची नवालाम्बुर्घटाभिधा।
कुभालाम्बुर्घटालाम्बुः कुम्भतुम्बी च सप्तधा॥ १६२॥
कुभातुम्बी सुमधुरा शिश्रिरा पित्तहारिणी।
गुरुः सन्तर्पणी रुचा वीर्ध्यपृष्टिबलप्रदा॥ १६३॥
(मं गोरवतुम्बो। कं गोरखदुद्दिके। गो लाउ।)
श्रव चौरतुम्बीनामगुषाः। (श्रकावृमेदः)।—
चौरतुम्बी दुग्धतुम्बी दीर्घवत्तप्रलाभिधा।
इच्हाकुः चित्रयवरा दीर्घवीजा महाफला॥ १६४॥

<sup>\*</sup> मुनिः सप्तसंख्यकेन्यर्थः।

चौरिणौ दुग्धवीजा च दन्तवीजा पयस्विनी।
महावन्नो हालाम्ब्य समन्नी प्ररमूमिता॥ १६५॥ \*
तुम्बी सुमधुराः स्निग्धा पित्तन्नी गर्भपोषक्तत्।
वृष्या वातप्रदा चैव बलपृष्टिविवर्षनी १६६॥

(मं दुग्धतुम्बी। कं चालुगुम्बलु। गी मिठा लाउ।

अध भृतुम्बीनामगुगाः।—

भूतुम्बी नागतुम्बी च शक्तचापसमुद्भवा। बल्मीकसम्भवा देवी दिव्यतुम्बी षड़ाद्ध्या॥ १६७॥ भूतुम्बी कट्कोणा च सित्रपातापहारिणी। दन्तार्गलं दन्तरोधं धनुर्वातादिदोषनुत्॥ १६८॥

(हिं भूतुन्व। मं नेलसारे। गौ मेठो लाख।)

इ. घ क लिङ्ग नामगुणाः। ( त्रपु स विश्रेष:।)—

मांसलफलः कलिङ्गश्चित्रफलश्चित्रविद्या । स्थि मधुर्केलो वृत्तफलो छुणाफलो मांसलो नवधा ॥ ६८ ॥ कलिङ्गो मधुरः श्रोतः पित्तदाह्रश्चमापहः । वृष्यः सन्तर्पको बच्चो वीर्थ्यपुष्टिविवर्द्धनः ॥ ७० ॥

(मं क्लिंड्ड। कं की खे। गौ तरमुज।)

त्रध धाराकीशातकीनामगुगाः।--

कोशातकी खादुफ्का सुपुष्पा कर्कीटकी खादिप पीतपुष्पा। . . धाराफला दीर्घफला सुकोशा धामार्गवः खाद्यवसंचिकोऽयम्॥१६१

ग्ररभृमिता—पञ्चकासङ्गाकीत्यर्थः।

धाराकोशातको स्निग्धा मधुरा कर्फायकत्। ईषद्वातकरी पथ्या क्चिक्तद्वलवीर्य्यदा॥ १७२॥ (मं दोड्का। कं धारवीरे। ते तरोई। गौ भिजा।)

श्रथ इस्तिकोश्रातको नामगुणाः।—
इस्तिकोश्रातको त्वन्या व्रह्न्कोश्रातको तथा।
महाकोश्रातको वृत्ता याम्यकोश्रातको श्रराः॥ १७३॥ \*
इस्तिकोश्रातको स्निन्धा मधुराऽऽधानवातकत्।
वृष्या क्रिमिकरो चैव वृणसंरोपणी च सा॥ १७४॥
(मं पारिसदोड्का। कं श्ररहीरे। गो धुन्दुख।)

त्रथ खाइपटोलीनाम। (पटोलिविश्रेषः)।— त्रेया खादुपटोली च पटोली मग्डली च सा। पटोली मधुरादि: स्थात् प्रोक्ता दीर्घपटोलिका। स्निम्धपणीं खादुपूर्वै: पर्यायैश्व पटोलिका॥ १७५॥ पटोली खादु: पित्तन्नी क्विकत् ज्वरनाश्रनी। बलपुष्टिकरी पथ्या त्रेया दीपनपाचनी॥ १७६॥ (मं खाइपटोल। कं सिंडपडवल। हिं भिडणोड़िल।)

श्रथ पटोलस्य चतुरङ्गगुणाः।—

पटोलपत्रं पित्तञ्जं नालं तस्य कफापहम्।

फलं तिदोषश्रमनं मूलं चास्य विरेचनम्॥ १७७॥

श्रथ मगाचौनाम। (त्रपुस्तिश्रेषः)।—

मगाचौ शतपुष्पा च मगीवीक्रमगादनी।

सगाचा भतपुष्पा च सगवासमृगादना। चित्रवन्नी बहुफला किपलाची सगैच्या॥ १७८॥

<sup>\*</sup> प्रारा इति पञ्चाभिधा द्रव्यर्थः। '

चित्रा चित्रफला पथ्या विचित्रा स्गचिभिटा।

मरुजा कुम्भसी देवी कट्फला लघुचिभिटा।
सिन्दिनी च महादेवी बुधै: सा विंग्रतिर्मता: ॥ १७८॥
स्गाची कटुका तिक्ता पाकिऽन्ता वातनाग्रनी।
पित्तकत् पीनसहरा दीपनी रुचिक्तत्परा॥ १८०॥
(मं सिन्दिनी। कं बालुकमेके। गी मधुफुटी।)

श्रथ दिधपुष्पीनामगुगाः।—

दिधपुष्पी खट्टाङ्गी खट्टा पर्याङ्गपादिका क्ष्मा।
खट्टापादी वंग्या काकोली कोलपालिका नवधा॥ १८१॥
दिधपुष्पी कटुमध्रा शिशिरा सन्तापित्तदोषन्नी।
वातामयदोषकरी गुरुस्तयाऽरोचकन्नी च॥ १८२॥
( दिं कुद्विरी। कं क्रूगरि, काकखोला। मं गोड़ीकुद्विली।
गौ विविद्या, द्वींपा।)

श्रथ श्रसिश्रिम्बीनामगुर्याः।—

श्रसिशिको खद्मशिको शिको निस्तिंशशिकिका। स्थूलशिको महाशिको हहिच्छिको सुशिकिका॥ १८३॥ श्रसिशिको तु मधुरा कषाया श्रेषपित्तजित्। त्रणा विषयहको च शीतला क्चिदीपनी॥ १८४॥ (मं खख्डसका, धोरश्वेतशावै। कं सेवे। गौ श्वेत श्रम्।)

श्रध कारवशीनामग्याः।—

करका कारवा च चीरिपतः करिश्वका। करावश्ची कार्यफला पीतपुष्पाऽम्बुविश्वका॥ १८५॥ कारविसी सुतिक्रोष्णा दीपनी क विद्यादित्। अरोचक हरा चैव रक्षदोषहरी च सा॥ १८६॥ (मं लघकारली। कं हागल। गी छोट करला।)

श्रय कर्काटकीनामग्गाः।--

कर्कीटकी खादुफला मनोज्ञा च मनिखनी। बोधना बन्ध्यकर्कीटी देवी कर्ग्डफलाऽपि च॥ १८०॥ कर्कीटकी कटूणा च तिक्ता विषविनाशनी। वातन्नो पित्तद्वत् चैव दीपनी क्चिकारिणी॥ १८८॥ (मं काग्डोली, काकलो। कं मह्वागाल। गो कंक्रोल।)

श्रथ खादुतु(वि) म्बिकानाम।—

श्रथ भवति सधुरविस्वी सधुविस्वी खादुतु(वि)स्विका तुण्डी।
रक्तपाला रुचिरफला सोष्णफला पीलुपणी च॥१८८॥
विस्वी तु सधुरा शीता पित्तखासकफापहा।
श्रम्ण्वरहरा रस्या कासजिद ग्रहविस्विका॥१८०॥
(मं तोण्ड्शी। कं सोहिदोडे। गी कुन्दुस्की।)

श्रव निष्पावीनाम।---

निष्पावी ग्रामजादिः स्थात् पत्तिनी नखपूर्विका।
मण्डपी पतिका शिम्बी ज्ञेया गुच्छपता च सा।
विश्रांतपतिका चैव निष्पाविश्विपिटा तथा॥ १८१॥
(मं रुष्ट्रवर्ष)। कं तद्दवरे। हिं लोविया। गौ वर्षटी।)

श्रम वस्तिष्याविकानाम।— श्रम्बाऽङ्गलोफला चैव नखनिष्याविका स्नुता । वृत्तनिष्पाविका ग्रास्या नखपुक्छ फला गराः ॥ १८२ ॥ \*
निष्पावी ही इरिक्छुभी कषायी मधुरी रसी।
कारतग्रिकारी मध्यी दीपनी क्चिकारकी।
संग्राहि समवीर्यं स्यादीषक्छेष्ठं हितीयकम् ॥ १८३ ॥
(मं दोवर्णा चावीर्यपाकु। कं एरडुग्रवरेयगुग्ग। गो छोट ग्रिम्।)
ग्रथ वार्षाकीनाम।—

वार्त्ताको कर्छन्ताको कर्छातुः कर्छपितका।
निद्रालुभींसलफला हन्ताको च महोटिका॥ १८४॥
चित्रफला कर्छिको महतो कट्फला च सा।
मित्रवर्णफला नील-फला रक्तफला तथा।
शाकत्रेष्ठा हत्तफला न्यप्रियफलस्मृतिः॥ १८५॥
वार्त्ताको कटुका रुखा मधुरा पित्तनाशिनो।
बलंपुष्टिकरी द्वया गुरुवितिषु निन्दिता॥ १८६॥
(मं वाष्ट्रे। कं वदने। तें वङ्गपहिरिवङ्ग। छर्० वाद्रगुख।
तां कुठिरेकद्र। हिं भर्छा, वाङ्ग्य। गो वेगुख।)

म्राय डक्नरिनाम। (त्रप्रसिविधेवः)।— डक्नरी डाक्नरी चैव दीर्घेर्वास्य डक्नरि:। डक्नरी नागग्रण्डी च गजदम्तफला सुनि:॥ १८७॥ पं डक्नरी गीतला क्रचा वातिपत्तास्त्रदोषजित्। शोषह्नत्पेणी गीत्या जाद्यहा सूत्ररोधनुत्॥ १८८॥

<sup>\*</sup> श्राराः पश्चाह्मया रत्यथैः।

<sup>ा</sup> सुनिः सप्ताक्षया दत्यर्थः।

# त्रघ वालडाङ्गरिगुगाः।—

बालं डाङ्गरिकं फलं सुमधुरं श्रीतं च पित्तापहं तथादाहनिवर्हणं च क्चिक्तत् सन्तर्पणं पुष्टिदम्। वीर्योन्मेषकरं बलप्रदिमदं स्नान्तित्रमध्वंसनं पक्षं चेत्कुकृते तदेव मधुरं त्रड्दाहरक्षं गुक्॥ १८८॥

> (मं डाष्ट्रर। वं डक्टर। गो काँक्ष्ट्र।) त्रय खर्ब्जानाम। (त्रपुसविश्रेष:)।—

त्रत्र खर्जुजा मधुफला षद्भेखा द्वस्तकारी तिक्ता।
तिक्तफला मधुपाका द्वसेविक्ष षरमुखा नवधा॥ २००॥
तिक्तं बाख्ये तदनु मधुरं किश्चिदक्तं च पाके
निष्पक्षं चेत्तदस्तसमं तर्पणं पुष्टिदायि।
द्वष्यं दाहत्रमविश्रमनं मूत्रश्रुष्ठं विधन्ते
पित्तीक्मादापहरकफदं खर्जुजं वीथ्यकारि॥ २०१॥
(मं षड्भुजका हड़ो। कं षड्भुजसोन्ते। गौ खर्मुजा।)

# श्रघ कर्कटो।--

श्रथ कर्कटी कटुदला छद्यायिनिका च पोनसा मूत्रफला।
तपुसी च हस्तिपणी लोमशक्राह्मच मूत्रला नवाभिधा॥२०२॥
कर्कटो मधुरा श्रीता त्विक्तिका कफिपक्तित्।
रक्तदोषकरा पक्का मूत्ररोधार्क्तिनाश्रनी॥ २०३॥

किञ्च।—

मूत्रावरोधश्रमनं बहुमूत्रकारि कच्छाश्मरोप्रश्मनं विनिह्नि पित्तम्। वानिश्यमम्बद्धदाहिनवारि रूखं स्रेषापहं लघु च नर्नाटिकाफलं स्थात्॥ २०४॥ (मं नानिष्ठ। नं मूलसौन्ते। ते नम्बदोस। हिं कं क्षि। छत्॰ फ्रिटिकं कड़ी। गौ का कुड़।)

श्रथ त्रपुसीनाम।--

त्रप्ती पीतपुष्पी कर्णालुखपुसकर्कटी। विद्वापाला सा तिन्दलपाला सिनः ॥ २०५॥ \*
स्थात् त्रप्रमीपालं रचं मधुरं शिशिरं गुरु।
असिपत्तिवदाहार्त्ति-वान्तिष्टबहुमूत्रदम्॥ २०६॥
(मं तीसीकर्कटो। कं तसेयकायि। ते दोजकदम् । उत्र कर्णमारि, काकुड़ि। तां महेवेहरि। हिं खोरे,
वालमखोरा। गी भ्रमा।)

श्रथ एक्सनाम । -

एवितः वर्ति प्रोक्ता व्यालपता च लोमगा।
स्थूला तोयफला चैव हास्त ल्यफला मुनि: ॥ २००॥ १
एवितकं पित्तहरं सुग्रीतलं
स्त्रामयम्नं मधुरं रुचिप्रदम्।
सन्तापमूक्किऽपहरं सुद्धितिदं
वात्म्यकोपाय घनं तु सैवितम्॥ २०८॥
(मं मालाचेम्बालुक। वं एडसैन्ते। चिं फ्रट। गौ फ्रटौ।)

<sup>\*</sup> सुनि: सप्ताब्धा द्रव्यघे:ू।

<sup>- &</sup>quot; मुनिः सप्तसंख्यका दत्ययः ।

# त्रथ बालुकोनामगुषाः।—

यय बालुकी बहुफला सिन्धफला चेषकर्कटी चित्रक्हा।

मधुरफला यारदिका चुद्रेर्वाक्य पीत्युष्पिका॥ २०८॥

बालुकी मधुरा योताऽऽधानहृत्य यमापहा।

पित्तास्त्रयमनी कच्चा कुक्ते कासपीयसी॥ २१०॥

बालुकानि च सर्वाणि दुर्जराणि गुरूषि च।

मन्दानलं प्रकुर्वन्ति वातरक्तहराणि च॥ २११॥

स्थाद बालुकी यरदि वर्षजदोषकर्ती

हेमन्तजा तु खलु पित्तहरा च कच्चा।

चिप्रं करोति खलु पीनसमर्प्रका

पका लतीव मधुरा कफकारिकी च॥ २१२॥

(मं वालुकी। कं क्येयसीन्ते। गी भूंदकंकि इ।)

श्रथ चीनकर्कटोनाम।—

चीनकर्किटिका न्नेया वीजकर्किटिका तथा।
सदीर्घा राजिलफला बाणै: कुलकर्किटी ॥ २१३ ॥ क्र चीनकर्किटिका रूचा शिशिरा पित्तमाश्रमी। मध्रा तृप्तिदा हृद्या दाइशोषापहारिणी ॥ २१४ ॥ (मं पडबलासारिखेम्बाल । कं पडबडसोन्ते। गो चीना कंकिए। चित्रकूटदेशे प्रसिद्धा।)

त्रथ विभिटानाम ।---

स्यात् जिभिटा सुचित्रा चित्रफला चेत्रचिभिटा पाण्डुफला।

<sup>•</sup> क्यें पञ्चिम नामभिष्पनिता द्रत्यधः।

पथ्या च रोचनफला चिभिटिका कर्कटिका ग्रहसंख्या ॥२१५॥\*
बाल्ये तिक्ता चिभिटा किश्विद्क्ता
गौल्योपेता दीपनी सा च पाके।
गुष्का रूचा श्लेषवातारु चिन्नी
जाड्यन्नी सा रोचनी दीपनी च ॥ २१६॥
(भं बेलसेन्या। कं ग्ररमेक्ने। हिं सुकुर। गौ गोसुक।)

श्रथ ग्रग्राग्ड्लीनाम।—

श्रशाण्डुली बहुफला तण्डुली चेत्रसभावा। चुद्राक्ता लोगशफला धूम्ब्रहत्तफला च सा ॥ २१०॥

शशाण्डुली तिज्ञकटुस कीमला कटुम्बयुज्ञा जरठा कफापहा। पाके तु साम्बा मध्रा विदाहकत् कफस शुष्का रुचिक्कच दीपनी॥ २१८॥ (मं शश्यान्दुलि। कं मिनिके। गौ तिल्कांकुड़।)

श्रय कुडुद्धीनाम।—

कुडुड्डी श्रीफिलिका प्रितिपत्रफला च सा।
ग्रम्भवी कारवी चैव प्रोक्ता बहुफला तथा॥ २१८॥
ग्रुद्रकारिका प्रोक्ता ग्रेया कन्दलता तथा।
ग्रुद्रादिकारविक्षी च प्रोक्ता सा च नवाद्वया॥ २२०॥
कुडुड्डी कटुर्फणा तिक्ता किचकारिणी च दीपनदा।
रक्तानिलदोषकरी पथ्याऽपि च सा फले प्रोक्ता॥ २२१॥

कारलीकन्दमशीघ्रं मलरोधिवशोधनम्। योनिनिर्गतदोषष्तं गर्भस्रावावषापहर ॥ २२२॥ (मं अंबुइसी। कं कारसे। गौ छोट उच्छे।) इति मूल-कन्द-फल-पत्र-सुन्दर-क्रमनामतद्गुणनिरूपणोस्यणम्। श्रवलोक्य वर्गिसमसामयोचिता-मगदप्रयुक्तिमवबुध्यतां बुध:॥ २२३॥ मन्दाग्निमरोचिकिनं येऽपि शिलामाशयन्ति निजशक्त्या। तेषां शाकानामयमात्रयभूः शाकवर्ग इति कथितः॥ २२४॥ लब्धान्योऽन्यसहायवैद्यककुलाक्कृङ्गाकलङ्गापनुत् दस्तैक्यावतरोऽयमित्यविरतं सन्तः प्रशंसन्ति यम्। तस्य श्रीतृहरे: क्षताववसितो यो म्लकादिम्हान् वर्गीऽसावभिधानकोशपरिषचूड़ामणौ सप्तमः ॥ २२५ ॥ द्वित श्रीनरहरिपण्डितविर्चित राजनिचारी मूलकादिनाम सप्तमो वर्गः।

# चथ शालमल्यादिवर्गः।

शासाली तस्य निर्यासी रोहितसैकवीरकः । पारिभद्रोऽय खदिरस्तिधाऽरिः खादिरः स्नृतः ॥ १ ॥ श्रमीद्रयं च बर्क्त-दितयश्वाऽरिमेदकः । पक्वार्ण्डेङ्गदिका प्रोक्ता निष्यत्री च सुही दिधा ॥ २ ॥. कत्यारिका विधेरण्डो घोण्टा वक्कीकरस्वतः । कारिका मदनस्त्रेधा विल्वान्तरस्तरिका ॥ ३ ॥ श्रोवक्की कुस्त्रिका चैव रामकाण्डस्तथाऽपरः । सयावनाली दिश्ररी मुस्त्रकाशी दिधा कुश्रः ॥ ४ ॥ वल्वजा कुल्णी चाथ नकी दूर्वा चतुर्विधा । कुन्दुरो भूल्णो श्रेय उखल इस्तुदर्भकः ॥ ५ ॥ गोमूत्री शिल्पी निश्रेणी गर्मीटी मक्जरास्तथा । गिरिभूवंशपत्री च मत्थानः पक्षिवास्त्रः ॥ ६ ॥ पटुल्णश्रुको श्रेयः ति-पण्यान्यः ति-गुण्डकः । कसेक्षणिका प्रोक्ता गुण्डाला श्रूलिका तथा । परिपेलं हिज्जुलं च सेवालं च श्रराद्धधा ॥ ७ ॥ श्रथ श्राखलीनामगुषाः ।—

शाला विश्वराजी वी स्थात् पिक्छि लो रत्त पुष्पकः ।
कुकुटी तूल हक्त मोचा स्थः क गएक हुमः ॥ ८ ॥
रत्त प्रलो रस्थ पुष्पो बहु वी व्यो यम हुमः ।
दी र्घ हुमः स्थूल प्रलो दी र्घायुक्ति थि भिर्मितः ॥ ८ ॥ 
शाला ली पिक्छि लो हष्यो ब ल्यो मधुर शोत लः ।
काषायश्च लघुः सिन्धः श्रुक्त सेष्म विवर्धनः ॥ १० ॥
तद्र सस्त हणो शाही कषायः क प्रनाशनः ।
पुष्पं तह्च निर्देष्टं प्रलं तस्य तथा विधम् ॥ ११ ॥
(मं शास्त्र रि। कं यवल वदमर। तां पुला। छत्० वो न्रो।
हिं श्रेम्बल, शेस्र । गो शिमुल गास्त्र ।)

<sup>\*</sup> तिथिशित्यनेन पश्चद्रश्र संस्था बोख्या।

#### श्रघ मोचरसनाम।—

मोचरसी मोचसु सोचस्नावश्व मोचनिर्यास:।

पिच्छिलसार: सुरस: शाल्मलिवेष्टश्व मोचसारश्व ॥ १२ ॥

मोचरससु कषाय: कफवातहरो रसायनो योगात्।

बलपुष्टिवर्णवोर्थप्रज्ञाऽऽयुर्देष्ट्रसिष्ठिदो याही ॥ १३ ॥

(मं सावरिवाड़ोक् । गौ शिसुर्वर श्वाटा, मोवरस।)

श्रथ रोहीतकनाम । (श्रात्मलीविश्रेष:।)—

रोहीतको रोहितकश्व रोहितः कुशाल्मि विदीष्डमपुष्पसंज्ञकः। सदाप्रस्नः सच कूटशाल्मि विरोचनः शाल्मि लिको नवाज्ञयः॥१४

सप्ताद्धः खेतरोहितः सितपुष्यः सिताद्वयः। शिताङः श्रुक्तरोहितो लच्छीवान् जनवद्धभः॥ १५॥ रोहितको कटुस्निग्धी कषायी च सुशीतली। क्रिमिदोषत्रण्यक्षीह-रक्तनितामयापही॥ १६॥

(मं दोनिरोचिडे। वां यरष्मलुमत्तल्। तें मुलुमोहगचेटु। गौरोदा, रयना, वाड़ार। रोचियोति लोके।)

#### श्रय एक भीरनाम।--

एकवोरो महावीर: सक्त हीर: सुवीरक: ।
एकादिवीरपर्यायैवीरश्चेति षड़ाह्मय: ॥ १७ ॥
एकावीरो भवेचीण: कटकस्तोदवातनुत्।
ग्रभ्रसीकिटप्रष्ठादि-शूलपचाभिघातनुत्॥ १८ ॥
(मं एकवौर। कं गर्छिवक्के।)

## श्रथ पारिभद्रनाम।—

श्रथ भवति पारिभद्रो मन्दारः पारिजातको निम्बतकः।
रक्तकुसुमः क्रिमिन्नो बहुपुष्पो रक्तकेसरो वसवः॥ १८॥ \*
पारिभद्रः कट्रणः स्थात् कफवातिनक्तनः।
श्ररोचकहरः पथ्यो दोपनश्चापि कीर्त्तितः॥ २०॥
(मं पाष्ट्ररा। कं हरिवाल। दां पश्चीर। तें मोहगु, वारिदेवेटु।
तां सुराक। हिं फर्इद। गो पाल्देमादार।)

#### त्रय खदिरनाम।—

खदिरी बालपत्रश्च खाद्यः पत्नी चिती चमा।
स्राच्यो वन्नकप्टश्च यज्ञाङ्गी दन्तधावनः॥ २१॥
गायती जिह्मश्चश्च कप्टी सारहमस्तथा।
कुष्ठारिर्वेष्ट्रसारश्च मध्यः सप्तदशाद्ध्यः॥ २२॥
खदिरस्तु रसे तिन्नः शीतः पित्तकपापष्टः।
पाचनः कुष्ठकासास्त-शोपकण्डूत्रणापष्टः॥ २३॥
(ते चंड्चेष्ट्र। छत्० खेर। गौ,खयरगाछ।)

श्रथ श्रेतसारनाम।—

खदिरः खेतसारोऽन्यः कार्मुकः कुक्रकग्रकः।
सोमसारो नेमिष्टचः सोमवल्कः पिथद्धमः॥ २४॥
खेतस्तु खदिरस्तितः कषायः कट्रुण्यकः।
कण्ड्रुतिभूतकुष्ठभः कफवातव्रणापहः॥ २५॥
(मं पाग्दरा खेरु। कं बिलियतिवि। गी भारा खेरर।)

\* व्यस्तः,--- प्रष्ठसङ्गाका द्रव्यर्थः।

# त्रय रक्तखदिरनाम।—

स रक्तो रक्तसारश्च सुसारस्ताम्बकग्छकः।
स प्रोक्तो बहुग्रत्थश्च याज्ञिकः कुष्ठतोदनः।
यूपहुमोऽस्त्रखदिरोऽपक्षश्च दग्नधा स्नृतः॥ २६॥
कटूणो रक्तखदिरः कषायो गुक्तिक्तकः।
श्रामवातास्रवातन्नो व्रणभूतज्वरापहः॥ २०॥
(मं रक्तखदिर। कं केम्पिनखैर।)

श्रथ विद्खदिरनाम।—

विट्खदिरः काभोजी कालस्कश्वय गोरटो मकजः।
पत्नतर्बद्वसारः संसारः खादिरो ग्रहैर्महासारः॥ २८॥ \*
विट्खदिरः कटुक्णस्तिक्षो रक्तव्रणोत्यदोषहरः।
कण्ड्तिविषविसर्प-ज्वरक्षष्ठीन्यादभूतन्नः॥ २८॥
(मं चुद्रखदिर। कं किक्खैर। गौ गुये वाव्ला।)

त्रष्ट श्रिरनाम।---

श्विरि: सन्दानिका दाला श्रेया खिद्रिपित्रका। श्विर: काषायकटुका तिक्ता रक्तार्त्तिपत्तनुत्॥ ३०॥ (मंत्रारि।कं सीगुरि।)

श्रथ खादिरसारनाम।—

खादिर: खदिरोद्भृतस्तत्सारो रक्टद: स्मृत: । ज्ञेय: खदिरसारश्च तथा रङ्ग: षड़ाद्वय: ॥ ३१ ॥

<sup>\*</sup> ग्रहेनैवभिशित्यर्थः स्रातः इति पूर्विणान्वयः।

कटुकः खादिरः सारस्तिक्तीशः कफवातहत्। व्रणकरहामयन्नस्य किचिन्नद्दीपनः परः॥ ३२॥ (मंकाष्ट।गौ खयर।)

त्रथ प्रमीनाम। —

शमी शान्ता तुङ्गा कचिरपुपला केशमधनी शिवेशा नीर्लस्मीस्तपनतनुनष्टा श्रमकरी। \* हिवर्गमा मेध्या दुरितशमनी शङ्कादेकाः सभद्रा मङ्खा सुरभिरथ शापापशमनी॥ ३३॥

भद्राऽय शक्करी ज्ञेया नेशहन्त्री शिवाफला।
सपता सखदा चैव पञ्चविंशाभिधा मता॥ ३४॥
शभी रूक्ता कषाया च रक्तपित्तातिसारजित्।
तल्फलं तु गुरु खादु तिक्तीणं नेशनाशनम्॥ ३५॥
(मंश्रमी। कं बनि। चत्० श्रमी। हिं किन्तर। गी शांदगाकः।)

. श्रामानाम। (श्रमीविश्रेषः)।— दितीया तु श्रमी श्रान्ता श्रभा भद्राऽपराजिता। जया च विजया चैव पूर्वीक्तगुणसंयुता॥ ३६॥ (मं खेरी। कं कावित्र।)

श्रय वर्ष्सनाम।—

बर्बुरो युगलाच्य कार्णलुस्तीच्याकारकः। गोश्कः पंत्रिवीज्य दीर्घकारः कामान्तकः। दृवीजः खासभच्यो ज्ञेयस्रेति दशाह्यः॥ ३०॥

<sup>\*</sup> पश्चिपंत्रसंख्यारच्याय श्रिवा ईश्रा च इत्येवं पद्विचेदः कार्यः।

बर्दस्तु कषायोशाः कफकासामयापहः। श्रामरत्तातिसारप्तः पित्तदाहात्तिनाश्रनः॥ ३८॥ (मं बाबुल। गौ वाव्लागाछ।)

अध जालबर्दनाम।---

जालवर्षुरकास्त्वन्यश्वताकः स्थूलकार्यकः।
स्रम्भाखस्तनुक्कायो रस्थूकार्यः षड़ाह्मयः॥ ३८॥
जालवर्षुरको रुची वातामयविनाम्मत्।
पित्तकच कषायोषाः कफद्वद्दाहकारकः॥ ४०॥
(मं युन्धे। कं जालो।)

श्रथ श्रारिमेदनाम।—

द्रिसेदोऽिं सिद्य गोधास्त्रस्थोऽिं सिद्यः । द्राहिसेदोऽिह्मार्य पूर्तिसेदोऽिह्मेद्यः ॥ ४१ ॥ द्राहिसेदः कषायोश्वास्तिक्षो भूतिवनाप्रकः । श्रोफातिसारकासन्नो विषवीसपनाप्रनः ॥ ४२ ॥ (मंगास्वियाद्वित । कं कर्यवेल । हिं सन्धावुत ।)

श्रय पकाग्छनाम।—

पक्षाग्डः पञ्चक्षत् पञ्च-वर्षनः पञ्चरक्षकः । दृष्टाञ्चनिधी ग्रस्तः कटुः जीर्णञ्चरापष्ठः ॥ ४३॥ (मं पखीड़। ते गङ्गरयज्ञि । तां पीरिश्ररावि । हिं पाकड़ि, पखर, गजदन्तसहीरा । गो पाकुड़गाक्र, गान्धीमाँट।)

श्रथ दङ्गदीनाम।---

बुष्ट्री हिंद्गुपत्रश्च विषकण्टोऽनिलान्तकः। गीरस्त्रुत्तः सुपत्रश्च श्रुलारिस्तापसद्गमः॥ ४४॥ तीच्याकण्टस्तैलफलः पूर्तिगन्धो विगन्धकः।
श्रेयः क्रोष्टफलस्व वङ्गोन्दुगियताह्नयः॥ ४५॥ \*
रङ्गदी मदगन्धः स्थात् कटूष्णा फेनिला लघः।
रसायनी इन्ति जन्तु-वातामयकफ्रव्रणान्॥ ४६॥
(मं हिङ्गल। गो जियापृता, दङ्गोट।

त्रय निष्यत्रोनाम।—

निष्यत्रकः करीरस करीरग्रन्थिलस्तथा।
क्रकरी गूढ़पत्रस करकस्तीच्याकण्टकः ॥ ४०॥
करीरमाधानकरं कषायं कटूण्यमेतत् कफकारि भूरि।
खासानिलारोचकसर्वश्रूल-विच्छदिखर्जूत्रणदोषहारि॥ ४८॥
(मं नेपतो। कं निष्यतिगे।।)

श्रथ सुद्दीदयनाम।—

सुही सुधा महावृद्धः चीरी निस्तंशपितता।

शाखाकण्यस्य गुण्डाख्यः सेहण्डो वज्जकण्यकः ॥ ४८ ॥
बहुशाखो वज्जवचो वातारिः चीरकाण्डकः ।
भद्रो व्याप्रनखसैव निवारिर्दण्डवचकः ।
समन्तदुग्धो गण्डीरो ज्ञेयः सुक्चेति विश्वतिः ॥ ५० ॥
सुहो, चोष्णा क्षेत्रद्धः-कुष्ठवातप्रमेहनुत् ।
चीरं वातविषाधान-गुल्मोदरहरं परम् ॥ ५१ ॥
सुही चान्या विधारा स्यान्तिस्रो धारास्त यव सा ।

<sup>\*</sup> विक्रिक्षः रन्दुरेकः, तेन स्रयोदश्रसंख्या बोखव्या ।

रा-१२

# राजनिघर्दुः।

पूर्वीक्तगुणवत्येषा विशेषाष्ट्रससिहिदा॥ ५२॥
(मं त्रिधारा। वम्॰ निविडिहु। तें चेमुह्चेद्द्। हिं ्घोदर,
जाकुनिया। गो मनसागाक, न्याड़ासिनु,
तेकांटा सिनु।)

## त्रय कम्यारीनाम।--

कत्यारी कथरी कत्या दुईर्षा तीच्याकरहका।
तीच्यागत्था क्र्रगत्था दुष्पृविशाऽष्टकाभिधा ॥ ५३॥
कत्यारी कटुतिक्तीच्या कफवातनिक्तन्तनी।
शोफन्नो दीपनी कच्या रक्तग्रत्थिकजापन्ना॥ ५४॥
(मं काव्यारो। कं कान्तक। की फयीनिवड्डा । गो फियमन्सा।)

## त्रथ श्वेतरकौरगडनामगुगाः।—

खेतरण्डः सितैरण्डिसित्रो गन्धर्वहस्तकः।
प्रामण्डस्तरणः श्रुक्को वातारिदीर्घदण्डकः।
पञ्चाङ्गुलो वर्षमानो रुवको द्वादशाङ्गयः॥ ५५॥
रक्षैरण्डोऽपरो व्याघ्रो हस्तिकणी रुवस्तथा।
उरवको नागकणिश्रश्चुरत्तानपत्रकः॥ ५६॥
करपणी याचनकः स्निन्धो व्याघ्रदलस्तथा।
तक्तरसित्रवीजश्च इस्तैरण्डस्त्रिपञ्चधा॥ ५०॥
खेतरण्डः सकटुकरसस्तिक छणः कफार्तिध्वंसं धत्ते ज्वरहरमरुकासहारी रसार्हः।
रक्षैरण्डः ख्वयथपचनः वान्तिग्रहा। हिर्ह्हान्

भ्यान्तिश्वासञ्चरकफहरोऽरोचकन्नो लघुस्र ॥ ५८ ॥ (मं दोगि एग्छ। वं एरङ्ग्राग्डलके। तें ग्रामदप्रदेषु। हिं एरग्ड, रेड़ी। गौ भेरेन्द्रागाद्ध।)

त्रय खूलेरगडनाम

स्थूलैरण्डो महैरण्डो महापञ्चाङ्गुलादिकः। स्थूलैरण्डो गुणाच्यः स्याद्रसवीय्यविपित्तिषु॥ ५८॥ (मं थोरएरण्ड्।गौ वड् मेरेन्द्रागाळ।)

त्रघ घोग्टानाम।—

घोष्टा बदिका घोटी गोलिका प्रव्रक्ष्यकः।
कर्नटी च तुरङ्गी च तुरगाह्माऽष्टधा स्मृता ॥ ६०॥
घोटिका कटुकोष्णा च मधुरा वातनाप्रनी।
व्रष्किष्ट्रितकुष्ठास्म्-दोषखयथुद्वारिणी॥ ६१॥
(मं घोष्टी। कं गोद्रिश। गौ प्रयाक्षकगाइः।)

प्रथ लताकरञ्जनाम।—

सताकरको दु:सार्शी वीरास्थी वष्पवीरकः। धनदाचः करण्यकः कुबेराच्य सप्तधा ॥ ६२ ॥ सताकरक्षपत्रं तु कटूषां कप्पवातनुत्। तद्दीजं दीपनं पय्यं शूलगुत्साव्ययापहम् ॥ ६३ ॥ (मं वम्॰ सायरगोटा। धं गहुगु। गौ सता करका।)

श्रथ कारीनाम।—

कारी तु कारिका कार्या गिरिजा कटुपितका। क्षिका क्षिका कार्यकारी स्थादन्या खाकर्षकारिका॥ ६४॥

कारी कषायमधुरा दिविधा पित्तनाशनी।
दीपनी ग्राहिणी रूचा कण्ठशोधकरी गुरु: ॥ ६५॥
(सं करी। कं कारे।)

श्रथ मद्ननाम।--

मदनः शस्यकैड्यैः पिग्डी धाराफलस्तथा।
तरटः करहाटस राष्ट्रः पिग्डातकः स्मृतः॥ ६६॥
कग्टालो विषमृष्टिस कर्दनो विषपुष्पकः।
घगटालो मादनो हर्षी घगटास्थो वस्तिरोधनः।
ग्रीत्यफलो गोलफलो मदनाह्मस विंग्रतिः॥ ६०॥
मदनः कटुतिक्षीष्पः कफवातत्रणापहः।
ग्रीफदोषापहस्वैव वमने च प्रशस्यते॥ ६८॥
(मं मेगाइल। कं गेल, बोनगरे, रग्या। हिं मदनफल, करंपूर।
ते वक्तकिड्मिचेटु, मग्डचेटु, मङ्चेटु, जन्मेत्तचेटु।
छत्० पातर। ता० मड़ककर्व। नेपा० मैदल।

. श्रथ वाराष्ट्रनाम। (मदनभेद:)।---

पञ्चा॰ निराहको हा। यो मयनागाछ।)

वाराष्ठीऽन्यः क्षणावणी महापिण्डीतको महान्।
स्विधिपण्डीतकथान्यः स्थूलव्रचफलस्तथा॥ ६८॥
पन्धी च मदनी श्रेष्ठी कटुतिक्तरसान्विती।
कर्दनी कफद्रदोग-पक्षामाण्यणोधनी॥ ७०॥
(मं धोर्मणाइण दीणि। कं दीड्वोनगरे एर्डु।

(मधारमणास्यादाया । क दाषुनानगर एर्डु

# शास्त्रस्यादिवरः।

#### श्रथ विलान्तरनाम। -- \*

विल्वान्तरश्चीरहत्तः सुधाकुश्चसंत्रकः।
दीर्घमूलो वीरहत्तः क्षच्छारिश्च षड़ाद्वयः॥ ७१॥
विल्वान्तरः कटूण्यक क्षच्छन्नः सन्धिशूलनुत्।
विक्रदीप्तिकरः पथ्यो वातामयविनाशनः॥ ७२॥
(मं बेलतरः। कं श्री इड। तें बेग्रुव्रचेट्र्।)

श्रथ तरहीनाम।—
तरही तारही तीव्रा खर्बुरा रक्तवीजका।
तरही तिक्तमधुरा गुरुर्बच्या कफापद्धा॥ ७३॥
(मं तरिंड। कं रेडग्डे। श्रीलापुरादी खनामस्थातरक्तवीजकाहकहरी।)

श्रय श्रीवद्वीनाम।—

श्रीवद्यी शिववद्यी च कार्यवद्यी च श्रीतला।
उन्हा कट्फलाऽख्या दुरारोष्ट्रा च साऽष्ट्रधा॥ ७४॥
श्रीवद्यी कट्काऽन्ह्या च वातश्रीफकफापष्टा।
तत्फलं तैललेपन्नमत्यन्हं क्चिक्तत् परम्॥ ७५॥
(मं श्रीवद्यी। कं सीगेयवद्यी।)

<sup>\*</sup> कार्यकिष्ठचितिशेषे, उश्रीराक्यवीरतरी। जाजुलदेशे नर्भदा-तटे चमैयवतीनदीसमीपे चास्योत्पत्तिः। तक्षचयसुच्यते,— "विल्लाम्तरो जगित वोरतषः प्रसिद्धः श्रेतासिताष्यविलोचितपीतपुष्यः। स्राच्चातितुल्युक्रसुमः श्रीमसूद्धसपत्रः

<sup>॰</sup> स्थात् करटकी विजलदेशज एव वृत्तः॥" दति।

# राजनिघएटुः।

श्रय निकुञ्जिकास्त्रानाम।---

पन्या निकुष्तिकान्तास्था कुष्तिका कुष्तवसरी।
निकुष्तिका विकेत्रता श्रीवसीसहसी गुणै:॥ ७६॥
(मं निकुष्तिके। कं निरोधवसी।)

( इति वाखवाद्याः।)

श्रय रामकाराङनाम।—

पपर्वदण्डो दीर्घश्च रामबाणो तृपप्रियः। रामकाण्डा रामधरो रामस्येषुश्च सप्तधा॥ ७०॥ रामकाण्डजमूलं स्थादीषदुणं रुचिप्रदम्। रसे चान्तकषायश्च पित्तकत् कफवातहृत्॥ ७८॥ (मं रामध्यः। कं सरगोलः। हिं रामधर, धरपत।

मालवे प्रसिद्धः।)

श्रय यावनालनाम।-

यावनालोऽय नदीजो दृढ्लग्वारिसकाव:।
यावनालनिभश्चैव खरपत्नः षड़ाह्मयः॥ ७८॥
यावनालगरमूलमोषनाधुररुच्यकम्।
ग्रीतं पित्तत्वषापन्नं पश्चनामवलप्रदम्॥ ८०॥
(मं जोग्होलो। कं गलगु। ते मका, जोबलु। वम्॰ मकर, वृट, वजा। तां मक्कशोलम्। हिं भुट्टा, मक्का।

त्रय दुस्नाम।—

गी जनार, जुयारा।)

शरो बाण रषु: काण्ड उत्कट: सायक: सुर:। रसुर: सुरिकापंत्रो विशिखस दशाभिध:॥ ८१॥ ख्रां स्थूलगरी महाग्रर: ख्रूलसायकमुखाख्य:।
रह्यरक: ह्यरको बहुमूलो दोर्घमूलको मुनिभि:॥ ८२॥
गरह्यं स्थासधुरं सितक्तं कोणां कफम्ज्ञान्तिमदापहारि।
बलच्च वीर्याच्च करोति नित्यं निषिवितं वातकरच्च किच्चित्॥८३॥
(मं ग्ररन। कं श्रव्वित्वनगर्य। ते रेक्कं, काकिवेड्कं, गुद्र।

त्रय मुझनाम।—

पञ्चा॰ कंड्र। इं कंड्रि। गौ श्रारगाक्र। मालवे प्रसिद्धः।)

मुक्तो मौक्तीत्रणाख्यः स्याद् ब्रह्मस्यस्तेजनाह्नयः।
वानीरजो मुक्तनकः शारी दर्भाह्नयश्व सः॥ ८४॥
दूरमूलो दृदृत्यो दृदृमूलो बहुप्रजः।
रक्तनः शृतभङ्गश्व स्याचतुर्दृशसंज्ञकः॥ ८५॥
सुक्तस्तु मध्रः शीतः कफिपत्तजदोषिजित्रः।
यहरचासु दीचासु पावनो भूतनाश्रनः॥ ८६॥
(मं, कं, सुश्चत्यः। ते सुञ्चगिंड, श्राग्नस्कृतिङ्ग। गो सुज।
भागीरथौतौरे प्रसिद्धः।)

#### श्रथ काश्रनाम।---

काशः काण्डेच्चरिक्षारिः काकेच्चर्वायमेच्चकः।
इच्चरखेन्वाण्डस शारदः सितपुष्पकः॥ ८०॥
नादेयो दर्भपत्रस लेखनः काण्ड-काण्डको।
कण्डालङ्कारकसैव च्चेयः पश्चदशाद्वयः॥ ८८॥
काश्चर्य शिशिरो गौल्यो क्विक्चत् पित्तदाहनुत।

<sup>\*</sup> मुनिभि: बप्रभिनीमिभक्पलित इत्यर्धः"।

तपंणो बलक्कदृष्टिष्य श्रामशोषच्चयापहः ॥ ८८॥ (मं काउंस्। कं काजन्। तें रेनु। की कसाड़। हिं कास। गी केशे घास।)

श्रथ श्रशिरीनाम। (काश्रभेदः)।— श्रन्थोऽशिरी मिशिर्गण्डा श्रश्वाली नीरजः श्ररः। मिशिर्मधुरशीतः स्थात् पित्तदाच्चयापचः॥ ८०॥ (मं लाइानकाउंस्। कं किरियकागछ।)

श्रव सितदर्भनाम । (क्रश्रमेदः)।— सितदभी ऋखकुमो पूती यित्तयपत्रकः। वज्रो ब्रह्मपवित्रश्च तीत्त्र्णो यत्तस्य भूषणः। स्वीमुखः पुख्रव्यणो विक्तः पूत्रव्यणो दिषट्॥ ८१॥ दर्भमूलं हिमं क्चं मधुरं पित्तनाश्चनम्। रक्तञ्चरव्यष्टाष्ट्रसामकादोषशोषकृत्॥ ८२॥ (मं पाख्रसी-कृश्रो। के बिल्यबुदकृश्चि।)

श्रय इरिह्मनाम।—

कुशोऽन्यः शरपत्रश्च हरिह्नर्भः पृथुक्कृदः । शारो च रूचदर्भश्च दीर्घपतः पित्रतकः ॥ ८३ ॥ दभी ही च गुणे तुल्यी तथाऽपि च सितोऽधिकः । यदि खेतकुशाभावस्वपरं योजयेत् भिषक् ॥ ८४ ॥ (मं कुचदर्मः, उद्वाकुश्चि। हिंदम्। गौ कुश्च।)

बल्बजा दृढ्पती च त्याचिस्तृणबल्बजा। मौज्जीपता दृढ्हणा पानीयाम्बा दृढ्चुरा॥ ८५॥

श्रय बल्वनानाम।—

बल्बजा मधुरा शीता पित्तदाइत्खापहा। वातप्रकोपणी क्चा कण्ठशुडिकरी परा॥ ८६॥ (मं, वम्॰ मोलु। कं मोदे। गी छलु।)

श्रय कुल्यानाम।—

कुष्टणं कत्तृणं भृतिभूतिकं रोहिषं त्यम्।

ग्रामकं ध्यामकं पृतिमुद्गलं दवदम्धकम्॥ ८०॥
कुष्टणं दशनामाक्यं कटुतिक्तकफापहम्।

शस्त्रशस्यादिदोषघं बालग्रहिननाशनम्॥ ८८॥

(मं लाहान्रोहिस्। कं किरुगञ्जणि। तें कामंचिगिंडड,

तूटिकूर। हिं सोधिया। भौ रामकर्ष्र।)

श्रय दोर्दरोहिषकनाम। (कृत्यभेदः:)।—

श्रन्यद्रोहिषकं दीर्घं दृढ़कार्ण्डो दृढ़क्कृदम्। द्राविष्ठं दीर्घनालय तिक्तसारय कुत्सितम्॥ ८८॥ दीर्घरोहिषकं तिक्तं कटूणं कफ्रवातिजत्। भूतग्रह्मविषय्य व्रण्चतिवरोपणम्॥॥ १००॥

(मं वाटुरोस्सि। कं सिवियगिक्षिणि। सिं रोसिस। गो गन्धकृषा।)

त्रय नलनाम।--

नालो नड़ो नलश्चैव कुच्चिरम्रोऽय कीचकः। वंशान्तरस्र धमनः श्रून्यमध्यो विभीषणः॥ १०१॥ किट्रान्तो सदुपत्रस्र रस्रपत्नो सदुच्छदः। नाखवंशः पोटगल द्रत्यस्याक्षाद्विष्टाः॥ १०२॥ नलः श्रीतकषायश्व मधुरो रुचिकारकः। रक्तपित्तप्रश्मनो दीपनो वीर्थष्टिष्ठदः॥ १०३॥ (मं देवनल्। कं देवनालः ते किक्षेश्रगड्डि। गी नलखाग्ड़ा।)

श्रथ महानलनाम। (नलभेदः।)।—

श्रन्यो महानली वन्यो देवनली नलीत्तमः। स्थूलनालः स्थूलदण्डः सुरनालः सुरद्धमः॥ १०४॥ देवनालोऽतिमधुरो द्वष्य देषत्कषायकः। नलः स्यादिधको वीर्य्ये शस्यते रसकर्मणि॥ १०५॥ (मं धोषदेवनलु। कं हिरियदेवनाल। हिं नकठ।)

अध नौलटूर्वानाम।—

स्यानीलटूर्वा हरिता च शास्त्रवी श्यामा च शान्ता शतपर्विकाऽसता। पूता शतग्रन्थिरनुषाविका

शिवा शिवेष्टाऽपि च मङ्गला जया ॥ १०६॥
समगा भूतहन्त्री च शतमूला महीषधी।
श्रमता विजया गौरी शान्ता स्थादेकविंशितः ॥ १००॥
नीलदूर्वा तु मधुरा तिक्ता शिशिररोचनी।
रक्तपित्तातिसारन्नी कफवातज्वरापहा॥ १०८॥
(मं नौलोहरियालो। कं इसगक्ति। तें हरितदूर्वालु।)

त्रय गोलोमीनाम। ( दूर्वामेदः )।—

खाद्गोलोमी खेतदूर्वा सिताख्या चण्डा भद्रा भागवी दुर्मरा च। गौरी विश्वेशानकान्ताऽप्यनन्ता

खेता दिव्या खेतकाण्डा प्रचण्डा ॥ १०८ ॥

सहस्रवीर्थ्या च सहस्रकाण्डा

सहस्रपर्वा सुरवन्नभा च ।

श्वेभा सुपर्वा च सितच्छदा च

खच्छा च कच्छान्तरुहाऽस्थिहस्ता ॥ ११० ॥ ०

खेतदूर्वाऽतिशिशिरा मधुरा वान्तिपित्तजित् ।

श्रामातिसारकासश्ची रुचा दाहत्वषापहा ॥ १११ ॥

(मं पाखरी हरियाली । कं विलियकस्के । तें शुक्कद्रविल् । )

श्रथ मालादूर्वानाम ।—

मालादूर्वा विश्वदूर्वाऽलिदूर्वा मालाग्रन्थियुन्धिला ग्रन्थिदूर्वा।
मूलग्रन्थिवंश्वरी ग्रन्थिमूला रोहत्पर्वा पर्ववश्ची सिताख्या॥११२॥
विश्वदूर्वा समधुरा तिक्ता च शिशिरा च सा।
पित्तदोषप्रशमनी कफवान्तित्रषापहा॥ ११३॥
(मं वेलिहरियालो। कं विश्वगरुका। वम्॰ वेलिदूर्वा।

गौ मालदूर्वा, गाँटियादूर्वा।)

त्रथ गण्डालीनाम। (द्रविभेदः)।—
गण्डाली स्थादुगण्डदूर्वाऽतितीवा
मत्याची स्थादाराणी मीननेना।
स्थामग्रन्थः ग्रन्थला ग्रन्थिपणी
स्वीपवा श्यामकाण्डा जलस्था॥ ११४॥

कृष्यः। ।

शक्ताची कलाया च चित्रा पश्चदशाह्मया ॥ ११५ ॥
गण्डदूर्वा तु मधुरा वातिपत्तज्वरापहा ।
शिशिरा दन्ददोषन्नी भ्रमत्वणात्रमापहा ॥ ११६ ॥
(मंगादोहरियालो, गण्डरदूर्वा । कं मोनगत्ते । हिं गाण्डरिदिवपात्र । गौ गें टेटूर्वा ।)

श्रघ दूर्वासाधारगगुगाः।—

दूर्वाः कषाया मधुराश्च शोताः पित्तात्तृषाऽरोचकवान्तिहम्बाः । सदाहमूक्कीग्रहभूतशान्ति-श्लेषश्चमध्वंसनतृष्ठितश्च ॥ ११७॥

अय कुन्दुरुनाम।--

बुन्दुरुष्कन्दुरो रुण्डो दीर्घपत्रः खरच्छदः।
रसाभः चेत्रसम्भूतः सुत्रणो सगवन्नभः॥ ११८॥
गीत्यं कुन्दुरुमूल्च शोतं पित्तातिसारनृत्।
प्रश्रस्तं शोधनानाच्च बलपृष्टिविवर्षनम्॥ ११८॥
(मं कुन्दुरु। वं कियोगे।)

अध भूत्रानाम।—

<sup>\*</sup> रसेन्दुकः रसाः षट्, इन्द्रेकः, तेन षोष्ट्रप्रसंख्यक ६ त्यर्थः।

(मं सुगन्धिरास्ति। वं परिमलदगञ्जागि। तें चिप्पगिडिड। गौ गन्धतृगा। ऋन्धदेशे प्रसिद्धः।)

त्रथ सुगन्धभूत्यानाम ।—

सुगन्धभूत्रणश्चान्यः सुरसः सुरभिस्तथा।

गम्बत्यः सुगम्बस मुखवासः षड़ाह्मयः॥ १२३॥

गम्बत्यां सुगन्धि स्यादीषत्तिक्षं रसायनम्।

स्त्रियं मधरशीतञ्च कफपित्तश्रमापहम् ॥ १२४ ॥

( मं सुगन्धितृया। गो पुद्ना।)

श्रथ उखलनाम।—

उखलो भूरिपत्रश्च सुत्रणश्च त्रणोत्तमः।

उखलो बलदो रुच: पश्नुनां सर्वदा हित: ॥ १२५॥

(म घोष्ट्रसरः। कं हेघोरसः। हिं उखलः।)

श्रथ इचुदर्भागामः।—

र्त्तुदर्भा सुदर्भा च पत्नालुस्तृणपित्रका ॥ १२६॥ रत्तुदर्भा समधुरा सिग्धा चेषत्कषायका।

कफिपत्तहरा रचा लघुः सन्तपंणी स्मृता ॥ १२७॥

(मं त्राश्वालु। कं कागिवत्तभेद। गौ नटा।)

श्रथ गीमूलिकानाम।—

गोमूतिका रह्मत्या चेत्रजा क्षणभूमिजा।
गोमूतिका तु मधुरा दृष्या गोदुग्धदायिनी ॥ १२८॥

(मं ताम्बडु। कं गोढिव। गौ गोरसुने।)

श्रय शिव्यिकानाम।—

शिल्पिका शिल्पिनी श्रीता चेत्रजा च सदुच्छदा।

शिल्पिका मधुरा श्रोता तद्दीजं बलदृष्यदम्॥ १२८॥ (मं लास्नसिमा। वं विदियसिमागे।)

श्रथ निःश्रेशिकानाम।---

नि:श्रेणिका श्रेणिका च नीरसा वनवसरी। नि:श्रेणिका नीरसीणा पश्रनामबलप्रदा॥ १३०॥

> (मं निरोषो । कोङ्ग्यो प्रसिद्धा । ) त्रय गर्मीटिकानाम ।—

गर्मीटिका सुनीला च जरड़ी च जलाश्रया ॥ १३१ ॥ जरड़ी मधुरा श्रीता सारणी दाहहारिणी। रक्षदोषहरा रुच्या पश्रनां दुग्धदायिनी ॥ १३२ ॥

(मं जरिष्ट्र। कं इक्षतियहुत्त। तें गोड़ालवणत्या। गौ माड्याघास।)

श्रय मज्जरनाम।—

मजारः पवनः प्रोत्तः सृत्यणः स्निग्धपत्नकः। सृदुग्रस्थिस मधुरो धेनुदुग्धकरश्च सः॥ १३३॥

(मं पवना। कं न्हति। गौ माजुरत्या।)

श्रघ गिरिभूनाम।—

खणाकां पर्वतत्वणं पत्नाकाञ्च सगप्रियम्। बलपुष्टिकरं क्चं पश्ननां सर्वदा हितम्॥ १३४॥

(मं सर्पेड। कं सेड।)

श्रथ वंश्रपत्रीनाम।--

वंश्रपत्नी वंश्रदला जीरिका जीर्णपतिका। वंश्रपत्नी सुमधरा शिश्रिरा पित्तनाश्रनी। शालाखादिवंगै:।

रत्तदोषहरा रचा पश्ननां दुग्धदायिनी ॥ १३५ ॥ (मं वेग्रुपित्र। वं विदिरयेले। तें यथा हुन्। गौ वंश्वपाता चास।) श्रध मन्यानकनाम।—

मन्यानकस्त हरितो दृद्रमूलस्तृणाधिपः। सिग्धो धेनुप्रियो दोग्धा मधुरो बहुवीर्थ्यकः॥ १३६॥ (मं मारवेल्। कं मारविद्धा।)

अथ पश्चिवाचनाम।—

पित्तवाहो दोघेलणः सुपत्रस्ताम्ववर्णकः।

श्रदृः शाकपत्नादिः पश्रुनामबलप्रदः ॥ १३७ ॥

(मं पोकलि। कं होते। तां पोकलगवत।)

त्रघ पट्त्यनाम।—

लवणत्यां लोणत्यां त्याम्नं परुत्यकमम्नकाग्ड्य। पट्राकं चाराम्तं कषायस्तन्यमखद्वितरम्॥ १३८॥ \* (मं लोखा। कं हुस्य बुहु। गौ लोखाचास।)

त्रय पर्यान्धन।म।---

पखान्धः कङ्ग्णोपतः पखान्धा पणधा च सा॥ १३८॥ पखान्धा समवीर्था स्थात् तिता चारा च सारिणी। तत्कालग्रस्त्रघातस्य व्रणसंरोपणी परा॥ १४०॥ दीर्घा मध्या तथा इस्वा पखान्धा विविधा स्मृता।

<sup>•</sup> पटुशुकश्रब्दस पटुत्रगपर्यायवाचितया पटुत्रगश्रदानसर्व पर्श्वक्राब्दपर्याये श्रवध्यवत्राव्धेऽपि श्रव तदक्ष्यनं न क्रमपि दोष-मावहतीति सुधीभिर्मृग्यम्।

रसवीर्य्यविपाके च मध्यमा गुणदायिका ॥ १४१ ॥ (मं प्राधि तीया। वं इराजेमूर :)

#### त्रध गुग्डनाम।—

गुण्डस्त काण्डगुण्डः स्याद् दीर्घकाण्डस्त्रिकोणकः। क्वगुच्छोऽसिपव्य नोलपविस्वधारकः॥ १४२॥ वत्तगुण्डोऽपरो वत्तो दीर्घनालो जलात्रयः। तत्र ख्लो लघुञ्चान्यस्त्रिधाऽयं द्वादशाभिधः॥ १४३॥ गुण्डासु मध्राः शोताः कफपित्तातिसारहाः। दाहरत्तहरास्तेषां मध्ये स्थूलतरोऽधिकः॥ १४४॥ (मं बलहातीणि। कं मूर्गर। गी केशुरवास। केलटीति लोके। श्रस्य कन्दः कसेरुरिति।)

#### श्रय गुगडकन्दनाम। --- \*

गुण्डकन्दः कसेरः स्थात् चुद्रमुस्ता कसेरका। शुकरेष्ट: सुगन्धिश्व सुकन्दो गन्धकन्दक:॥ १४५॥ क्सेक्क: कषायोऽल्प-मधुरोऽतिखरस्तथा। रक्तपित्तप्रशमनः शोतो दाइश्रमापहः ॥ १४६॥ (मं कसेक्वा। कं सेकिनगडे। तां तुष्ट्रगड्। तें इंट्रि, कोति। गौ केसुर।)

वासेर्वां हिविषं त्रेयं, राजवासेरवं विश्वोद्धवास। भाविमिश्रेग र 'किसेक्क्इयं श्रीतं मधुरं तुवरं गुरु। पित्रश्री शितदा इप्तं नयना मयना श्रानम् ॥ रति।

#### श्रय चिवानाम। --

चिषिका दुग्धदा गौच्या सुनीला चेत्रजा हिमा।
वृष्या बच्याऽतिमधुरा वोजै: पश्रहिता तृषी:॥१४०॥
(मं चयद। कं चयगियहुलु। गो चोयारश्राक।)

त्रघ गुग्डासिनीनाम।—

गुण्डासिनी तु गुण्डा गुण्डाला गुच्छमूलका चिपिटा।
त्यपत्नी जलवासा पृथुला सुविष्टरा च नवाद्धा॥ १४८॥
गुण्डासिनी कटुः खादे पित्तदाहश्रमापहा।
तिक्तीणा खयथुन्नी च व्रणदोषनिवर्हणी॥ १४८॥
(मं श्रांपु।)

श्रय शूलीनाम।—

शूली तु शूलपत्नी स्थादशाखा धूम्त्रमूलिका।
जलात्रया सदुलता पिच्छिला महिषोप्रिया॥ १५०॥
शूली तु पिच्छिला चोष्णा गुकर्गींच्या बलप्रदा।
पित्तदाहहरा क्चा दुम्धद्विष्ठप्रदायिका॥ १५१॥
(मं, वम्० शूलो। कं सोगले। गी श्रोला।)

श्रथ परिपेद्ध(ल)नाम।—

परिपेक्षं प्रवं धान्यं गोपुटं स्थात् कुटबटम्।
सितपुष्यं दासपुरं गोनदें जीर्णंबुभ्रकम्॥१५२॥
परिपेक्षं कटूषाश्च कफमारुतनाश्चनम्।
व्रणदाहामश्लम्नं रह्णदे परम्॥१५३॥
(मं. जलमण्डवि। कं विकास्त । गो केमोटंसता।)

# त्रय दिका(का)लनाम।---

हिज्जलोऽय नदीकान्तो जलजो दीर्घपत्रकः।
नदीजो निचुलो रत्तः कार्मुकः कियतस्य सः॥ १५४॥
हिज्जलः कटुरुणस्य पिवत्रो भूतनाश्रनः।
वातामयहरो नाना-ग्रहसञ्चारदोषजित्॥ १५५॥

(मं पर्यत्तु। कं तोरेगर्जागति। उत्विञ्जोती। वम् अमुन्द्र-पत्त, परेखा। इंद्रजर, समुन्दर पत्ता गौ दिजलगाक्।)

त्रथ ग्रेवाल (सेवाल) नाम।--

शैवालं जलनीली स्थात् शैवलं जलजञ्च तत्। शैवालं शीतलं स्निग्धं सन्तापव्रणनाशनम्॥ १५६॥

(मं सेवाल। कं इांवसे। गी ग्रेग्रीला))

द्रशं नानाकग्र किविट पिप्रस्ताव-व्याच्यातैरण्डादिकत्यण्विस्ताराक्यम् । वर्गं विद्वान् वैद्यक्तविषयप्राबीग्य-द्रोयं पण्यारण्यकगुणमीयाद्वेद्यः ॥ १५०॥

दुर्वारां विक्रतिं स्वसेवनिवदां भिन्दिन्त ये भूयसा दुर्वादां विक्रतिं स्वसेवनिवदां भिन्दिन्त ये भूयसा दुर्वाद्वाद्य इठेन कण्टिकतया स्ट्याद्य ये केचन। तेषामेष महागमान्तरभुवामारण्यकानां किल क्रूरातङ्कभयात्तिनिर्द्धतिकरो वर्गः सतां सर्म्यतः ॥ १५८॥ दिजानां यो राजा जयति रचयकोषधिगणं प्रतीतोऽयं नूणामस्रतकरतां धारयति च। श्रमुष्यायं वर्गी तृहिरिक्ततिनः काङ्गित क्रती स्थितिं शाल्मल्यादिवसुभिरिभधाश्रीखरमणी॥ १५८.॥ दति श्रीनरहिरपिण्डितविरिचते राजनिघण्टी श्राख्यल्यादिनामाष्टमी वर्गः।

# श्रथ प्रभद्राद्विगः।

\*\*\*\*\*\*

प्रभद्रः पञ्चधा प्रोत्तः काश्मय्यौ लघुपूर्वकः । हिरग्निमन्यः श्वोनाक-हितयं चाजशृङ्किता ॥ १ ॥ काश्मर्याश्मन्तकश्वाय कर्णिकारद्वयं तथा । हश्चिकाली च कुटजस्तद्वीजञ्च शिरीषकः ॥ २ ॥ कर्जः षड्विधोऽङ्कोलो नीलः सर्जाखकर्णकौ । तालः श्रीतालिहन्ताल-माड़ास्त्लस्तमालकः ॥ ३ ॥ चतुर्विधः कदम्बोऽय वानीरः कुम्भिवेतसः । धवश्च धन्वनो भूर्जस्तिनिश्चश्च ततोऽर्जुनः ॥ ४ ॥ हरिद्रुदग्धाशाखोटाः शाकोऽथो शिंशपात्रयम् । श्रमनन्त्रयं च वर्षणः पुत्रजीवश्च पिण्डिका ॥ ५ ॥ कारस्तरोऽय कटम्यौ चवको देवसर्षपः । इष्टुर्विकङ्कतस्रिति स्वराध्यिगणिताः क्रमात् ॥ ६ ॥ ॥ श्रथ प्रभद्रनाम ।—

श्रथ निगदितः प्रभद्रः पित्रुमन्दः पारिभद्रको निम्बः।

<sup>\*</sup> खराः धप्त, मध्ययः चत्वारः, तेन सप्तचत्वारिंग्रत्संद्वाका द्रत्ययः।

काकफलः कीरेष्टो नेताऽरिष्टय सर्वतोभद्रः॥०॥ धमनो विश्रीर्णपर्णी पवनेष्टः पीतसारकः श्रीतः। वरतिक्रोऽरिष्टफली ज्येष्ठामालकश्च हिङ्गुनिर्यासः॥८॥ क्रदेनश्वाग्निधमनो ज्ञेया नाम्नान्तु विंश्रतिः॥८॥

प्रभद्रकः प्रभवति शीतितत्तकः कफव्रणक्रमिवमिशोफशान्तये। बलासभिद्वच्चविषित्तदोषजिद् विशेषतो च्चयविदाच्चशान्तिकत्॥ १०॥ (मं निम्ब, लिम्ब। कं वेच। ते येपचेट्। तां वेप्रमुमरम। इं निम। गौ निमगाछ।)

श्रथ महानिम्बनाम।--

महानिक्वो मदोद्रेकः वार्म्कः वेशमुष्टिकः।
काकाण्डो रम्यकोऽचीरो महातिक्तो हिमद्रुमः॥११॥
महानिक्वलु शिंशिरः कषायः कटुतिक्तकः।
श्रस्तदाहवलासन्नो विषमञ्चरनाश्रनः॥१२॥
(कं महानिक्षु। मं ड्रोराचा, निक्वाचाभाँ ड्रा ते गङ्गराविचेष्ट,
पेइवेपचेष्ट्र, तुरक्रवेप, कण्डवेप। दां गौरीनिम। तां
मलाइवेतु वा विषम्। हिं वकाइन्। गौ
महानिम, घों ड्रानिम्, वननिम्।)
श्रथ केंड्र थैनाम। (निक्वमेदः)।—

दौड्यीऽची महानिको रामगोः रमगस्तथा। शिरिनिको महारिष्टः शक्तशालः कफाह्रयः॥ १३॥ कैड्यः कटुकस्तितः कषायः श्रीतलो लघः। सन्तापशोषकुष्ठास्त्र-क्रिभृतिवषापहः॥ १४॥

(मं पिल्तिमहानिम्ब, गोरानिम्ब। कं क्याहिव्वेड। गो पाहाहे निम।)

त्रथ भूनिम्बनाम।---

भूनिको नार्थितितः स्थात् कैरातो रामसेनकः। कैरातितत्तको हैमः काण्डितितः किरातकः॥ १५॥ भूनिको वातलस्तितः कफिपत्तज्वरापहः। व्रणसंरोपणः पष्यः कुष्ठकण्डितिशोफनुत्॥ १६॥ (मं भूनिक्, चिराइताः। कं नेलवेडच् । ते नेलवेस् । हिं चिरायता। गौ विरेता।)

त्रय नेपालनिम्बनाम ।—

नेपालनिम्बो नैपालस्तृणनिम्बो ज्वरान्तकः। नाड़ोतिक्तोऽर्द्वतिक्तस्य निद्रारिः सिवपातहा ॥ १७॥ नेपालनिम्बः शोतोष्णो योगवाहो लघुस्तथा। तिक्तोऽतिकफपित्तास्त्र-शोफत्वष्णाज्वरापहः॥ १८॥

(मंनेपालनिम्बु। वं विरायिता, विरायते।)

त्रय वचुकाम्मर्थनाम।—
काण्डूलः काण्याभेश्व सोमवल्कप्रचेतसी।
भद्रावती महाकुभी केड्यी रामसेनकः ॥ १८॥
कुमुदा चोयगन्धश्व भद्रा रज्जनकस्तथा।
कुभी च लघुकाम्मर्थः श्रीपणी च त्रिप्रधा॥ २०॥
कर्मलः कर्मणश्र कासम्बासन्वरापहः।

७४६ कियो सुखरोगशमप्रदः ॥ २१॥ (मं कायपाल। कं किरुसिविज्ञ। तें पापरवृष्ट्म। हिं कायपार्। गौ कट्पाल, कायकाल।)

#### त्रय त्रश्निमयनाम ।---

श्रानिमयोऽग्निमयनः तर्कारी वैजयन्तिका। विक्रमयोऽरणी केतुः श्रीपणीं कर्णिका जया। नादेयी विजयाऽनन्ता नदी यावत् त्रयोदश्॥ २२॥ तर्कारी कटुरुणा च तिक्ताऽनिलकफापहा। श्रोफश्लेषाग्निमान्याशी-विड्बन्धाधाननाशनी॥ २३॥ (मं नरुवल। तें चिरिनेह्न्चेटु। छत्॰ श्राग्निवध। हिं श्ररणि, श्राय, गणियारि। गौ गणिरि, श्रागान्त।)

अथ चुद्राग्निमयनाम। —

चुद्राग्निमन्धस्तपनी विजया गणिकारिका। त्ररणिर्लघुमन्धस्य तेजोव्यचस्तन्तवचा ॥ २४ ॥ त्राग्निमन्धद्यं चैव तुल्यं वीर्ध्यरसादिषु। तत्रयोगानुसारेण योजयेत् स्वमनीषया ॥ २५ ॥ (मं टाक्ति। कं विज्ञ। गौ छोट गणिरि।)

त्रय स्मानाकदयनाम।—

भ्योनाकः श्वनासस्य कटुक्नोऽय कटकारः। स्यूरजङ्कोऽरलुकः प्रियजीवः कुटक्रटः २६॥ श्योनीकः पृथुशिस्बोऽन्यो भक्षको दीर्घष्टन्तकः। पोत्रहृक्षस्य टेस्ट्रको सूत्सारो सुनिद्रमः॥ २०॥ नि:सारः फलुहन्ताकः पूतिपत्नो वसन्तकः ।

मण्डूकपणः पीताङ्गी जम्बूकः पीतपादकः ॥ २८ ॥

वातारिः पीतकः ग्रोणः कुटनस विरेचनः ।

स्मरेष्टो विर्चिजङ्गो नेत्रनेत्निमितासिधः ॥ २८ ॥ \*

ग्रोनाकयुगलं तिक्तं ग्रीतलं च तिदोषजित् ।

पित्तक्षेषातिसारम्नं सित्रपातज्वरापस्तम् ॥ ३०॥

टेण्टुफलं कटूष्णञ्च कफवातस्तरं लघु ।

दीपनं पाचनं द्वयं रुचिक्तस्तवणास्तकम् ॥ ३१ ॥

(मं टेण्टू। कं ग्रामाग्रीडिलमर । ठत्० फण्यपणा। पद्मा॰

सुलिन् । नेपा० कर्मकन्द । तां पन । हिं सोनापाठाः,

ग्रालुं । गो ग्रोनागाछ ।)

त्रय श्रजश्रङ्गोनाम।—

यज्ञ स्वा नेष स्वा व प्रत्येषी विषाणिका ॥ ३२ ॥ यज्ञ स्वा कटुस्ता का कार्यः स्व स्वा प्रत्येषी विषाणिका ॥ ३२ ॥ यज्ञ स्वा खास स्ट्रोग-विषका साति कुष्ठ जित् ॥ ३३ ॥ यज्ञ स्वा कि कां कटुषां का प्रवाति जित् । जठरान सकत् स्व कि कि विष्या का स्वा कि विष्या का स्वा कि विषया का स्वा कि विषया का स्व ॥ ३४ ॥ (मं नेष सेंग । कं प्रियमर । गो म्या इ शिक्षेत्र का गत्व वे टे, गा इ लियको ।)

<sup>#</sup> नेत्रनेत्रिमिताभिधः,—देते हे, नेत्राणि त्रीणि, हातिंत्रत्संत्रका-नीत्यर्थः।

# राजनिषयुः।

मय कामरीनान।—
स्थात् कामर्थ्यः कामरी क्रश्यहन्ता
हीरा भद्रा सवंतोभद्रिका च।
श्रीपणीं स्थात् सिन्धुपणीं सुभद्रा
कमारी सा कट्फला भद्रपणीं ॥ ३५ ॥
कुमुदा च गोपभद्रा विदारिणी चीरिणी महाभद्रा।
मधुपणीं स्थभद्रा क्रश्या खेता च रोहिणी ग्टष्टः ॥ ३६ ॥
स्थूसत्वचा मधुमती सुफला मेदिनी महाकुमुदा।
सुटदृस्वचा च कथिता विद्योगितिंग्रतिर्नाम् ॥ ३० ॥
काम्मरी कटुका तिक्ता गुरूष्णा कफ्योफनुत्।
विदोषविषदाहार्त्ति-ज्वरत्वश्यास्त्रदोषजित् ॥ ३८ ॥
(म, क', सीवमनी। तें गम्भारि। गो गाम्भारीगाकः।)

श्रथ श्रश्मन्तकनाम।—

श्रमन्तकश्रेन्दुकश्च कुद्दालश्चाम्बपत्नकः। श्रद्धात्वक् पोलुपत्रश्च स्नृतो यमलपत्नकः॥ १८॥ श्रमान्तकेन्दुशपरो शिलान्तश्चास्त्रदः स्नृतः। पाषाणान्तक दत्युक्तो विक्किचन्द्रमिताष्ट्रयः॥ ४०॥ \*

श्रमन्तवः स्थायधुरः कषायः

सुश्रीतलः पित्तहरः प्रमेहजित्। विदाहत्वणाविषमञ्चरापही विषात्तिविक्हदिहरस्य भूतजित्॥ ४१॥

् ( मं ऋाबुटा। वां ऋष्टर।)

विक्वित्रिम्ताह्मयः त्रयोद्श्रसंख्यक द्रत्यघः।

## श्रय किंगिरनाम।—

श्रथ भवति कर्णिकारो राजतरः प्रयहस्य क्षतमातः।
सफलस्य परिव्याधो व्याधिरिपुः पङ्क्तिवीजको वससंद्रः ॥४२॥\*
कर्णिकारो रसे तिक्तः कटूषाः कष्मग्रलहृत्।
उदरक्षमिमेहन्नो व्रणगुत्मिनवारणः॥ ४३॥
(भं लघुवाहव्या। कं, तें किरुगक्के। गो क्रोट सोबालुगाक्ट।)

त्रय त्रारम्धधनाम।--

श्वारक्षीऽन्यो मन्यानो रोचनश्वतुरङ्गुलः ।
श्वारवितो दीर्घफलो व्याधिघातो नृपहुमः ॥ ४४ ॥
हेमपुष्पो राजतरः कण्डृष्वश्च ज्वरान्तकः ।
श्वरुष्पः स्वर्णपुष्पश्च स्वर्णद्वः कुष्ठसूदनः ॥ ४५ ॥
कर्णाभरणकः प्रोक्तो महाराजद्वमः स्वृतः ।
कर्णाभरणकः प्रोक्तो महाराजद्वमः स्वृतः ।
श्वर्षाक्षारो महादिः स्थात् प्रोक्तश्चेकोनविंग्रतिः ॥ ४६ ॥
श्वरक्षीऽतिमधुरः श्रीतः शूलापहारकः ।
ज्वरकण्डूकुष्ठमेष्ठ-कफविष्टभनाग्रनः ॥ ४० ॥
(सं विद्वताद्वयाचिभाषः । कं देग्नके । ते रेश्वचेष्टु । छत्० सुनारि । हिं श्रामलटास्, धनवदेष्ट्राः, श्रोणहाली ।
गौ वद् सो दालः लिंद्याश्रोणालः, राखाल-नद्रोः, वानरनद्रोः।)

त्रय द्वश्विकासीनाम।—

हिसिकाली विषाणी च विषन्नी नेवरोगहा।

<sup>\*</sup> वैसुसंज्ञः त्रष्टाह्नयः।

जिष्ट्रकाप्यिलिपणीं च दिस्तणावर्त्तको तथा ॥ ४८ ॥ किलाप्यागमावर्त्ता देवलाङ्गुलिका तथा । करमा भूरिदुग्धा च कर्कथा चामरा च सा ॥ ४८ ॥ खण्प्रष्या युग्मफला तथा चौरिवषाणिका । प्रोत्ता भासुरपुष्या च वसुचन्द्रसमाह्नया ॥ ५० ॥ \* व्याचिकाली कटुस्तिका सोष्णा हृद्दक्तशुद्धिकत् । रक्तिपत्तहरा बच्धा विबन्धारोचकापहा ॥ ५१ ॥ (मं व्याबा) । कं दिल्युल् । तें जुल्यों छो । तां कस्तुरि । वम्० भेदिशिङ्गो । हिं वद्या । गो विकाति । )

श्रय कुटजनाम।—

कुटजः कीटजः प्रक्रो वसको गिरिमिस्तिका।
किला मिस्तिकापुष्यः प्राष्ट्रष्यः प्रक्रपादपः ॥ ५२ ॥
वरिततो यवफलः संग्राही पाण्ड्रद्रमः ।
प्राष्ट्रषेखो महागन्धः स्थात् पञ्चदप्रधाभिधः ॥ ५३ ॥
कुटजः कट्तित्तोष्णः कषायञ्चातिसारिजत् ।
तत्रासितोऽस्रिपत्तन्नस्वग्दोषार्शीनिक्तन्तनः ॥ ५४ ॥
(मं कूडा। कं कोडसिगेयमरन् । हिं कवैया। तें श्रङ्गडुचेष्टु,
ग्रिग्निष्रचेष्टु, तिमिकचेष्टु । उत्० कुड़िया।
गौ कुड़ियगाक्र।)

श्रथ दन्द्रयवनाम।--

दुन्द्रयवा तु शक्राह्या शक्रवीजानि वत्सकः। तथा नदाक्ति । भद्रजा कुटजाफलम्॥ ५५॥

<sup>\*</sup> वसुनद्रसमाह्या श्रष्टाद्रशाभिधा।

म्नेया भद्रयवा चैव वोजान्ता कुटजाभिधा।
तथा कलिङ्गवोजानि पर्यायैदेशधाभिधा॥ ५६॥
इन्द्रयवा कटुस्तिमा शोता कफवातरत्तपित्तहरा।
दाहातिसारशमनो नानाज्वरदोषशूलमूलम्नो॥ ५०॥
(मं इन्द्रजव, कुडााचेन्बीं। कं कोडिसगेयवोज।
डत्॰ हिं, गौ, इन्द्रयव।)

अध प्रिरोषनाम ।--

शिरोषः शीतपुष्पश्च भिण्डकी सृदुपुष्पकः ।
श्व कि विष्ठ पृष्पश्च विष्ठ हन्ता सुपुष्पकः ॥ ५८ ॥
उद्दानकः श्व कत्तर्ज्ञेयो लोमशपुष्पकः ।
कपीतनः कलिङ्गश्च श्यामलः शिङ्कनीफलः ।
मधुप्पस्तथा वृत्त-पृष्पः सप्तदशाह्वयः ॥ ५८ ॥
शिरोषः कटुकः शीतो विषवातहरः परः ।
पामासृद्धकृष्ठकण्डूति-त्वग्दोषस्य विनाशनः ॥ ६०॥
(मं सिरस् । तें दिरसन । हिं शिरिष्ठ, लररीन्, कलसिस ।
गौ शिरीष्ठगाकः ।)

त्रय करञ्जनाम।—

करको नत्तमालय पूर्तिक सिर्विक्वतः।
पूर्तिपणी द्वष्ठफलो रोचनय प्रकीर्ध्यतः॥ ६१॥
करकः कटुरुख्य चत्तुष्यो वातनाण्यनः।
तस्य स्नेहोऽतिस्निध्य वातमः स्थिरदीप्तिदः॥ ६२॥
(मं करम्र। तें कानुग्रचेद्यु। हिं करोदा, क्यंज्या।
गो उद्दरकरम्र।)

#### भय एतकरञ्जनाम।—

श्रन्यो प्रतकरञ्जः स्यात् प्रकीय्यो प्रतपर्णकः । स्निम्धपत्रस्तपस्तो च विषारिश्व विरोचनः ॥ ६३ ॥ प्रतकरञ्जः कटूणो वातद्वदु त्रणनाश्रनः । सर्वत्वग्दोषश्रमनो विषस्पर्शविनाश्रनः ॥ ६४ ॥ (मं करञ्जभेद्र । कं तपस्यिमग्त्र । गौ वियाकरम्या । )

त्रय महाकरञ्जनाम।---

म्रोयो महाकरक्षोऽन्यः षड्यन्यो हस्तिचारिणो। उदकीर्या विषम्नी च काकन्नो मदहस्तिनी। म्राह्मारविष्मी मार्ह्मेष्टा मधुसत्ताऽवमायिनी॥ ६५॥ हस्तिरोहणक्षयेव न्नेयो हस्तिकरक्षकः। सुमनाः काकभाण्डी च मदमत्त्र षोड्म ॥ ६६॥ महाकरक्षस्तीत्र्णोष्णः कटको विषनामनः। काण्ड्रविचर्चिकाकुष्ठ-त्वग्दोषत्रणनामनः॥ ६०॥ (मं विडलकरम्र। कं हिरियहुल्गिल्। गौ डहरकरम्नामेद।)

त्रय पुतिकरञ्चनाम।—

प्रकीर्यो रजनीपुष्यः सुमनाः प्रतिकर्णिकः ।
प्रतिकरच्चः केंड्यः कलिमालस्य सप्तधा ॥ ६८॥
(मं प्रतीकरम्र । कं:वाक्व । ते चुलिगिलु । तां पेचाककय ।
वम्॰ सागरगीटा । ३ चिं कर्यटकरेजा । गो नाटा करम्रा । )

त्रय गुक्क वस्त्रनाम।—

त्रम्यो गुक्क्वरम् : स्निधदलो गुक्क्युक्क्वो नन्दी।

गुक्की च मात्रनन्दी सानन्दो दन्तधावनी वसवः ॥ ६८ ॥ \*
करज्जः कटुतिक्तीणो विषवातार्त्तिक्रन्तनः ।
कण्ड्रविचर्चिकाकुष्ठ-स्पर्भत्वग्दोषनाश्रनः ॥ ७० ॥
(मं करज्जमेद्र। कं चुलिगिलमेदछ।)

श्रय रीठाकरञ्जनाम।—

रीठाकरक्षकख्वन्यो गुक्क्रलो गुक्क्रपुष्पकः।
रीठा गुक्क्रफलोऽरिष्टो मङ्गल्यः कुम्भवीजकः।
प्रकीर्थः सोमवल्क्षय फिनिलो रुद्रमंज्ञकः॥ ७१॥ के
रीठाकरक्षस्तिकोष्णः कट्ः स्निष्धय वातिजत्।
कफ्षः कुष्ठकण्डूति-विषविस्फोटनाग्रनः॥ ७२॥
(म', हिं, रीठा। कं श्ररिठाल। तें रीठाकरञ्जमनेषेष्टु,
कुकुक्षयलु। वम्॰ रिथा। तां पोचानकोष्ट्ररः।
गौ वह रीठा।)

त्रय ग्रङ्घोलनाम।—

श्रक्षोतः कोठरो रेची गूढ़पत्नो निकोचकः।
गुप्तस्तेष्ठः पीतमारो मदनो गूढ़मिक्षका॥ ७३॥
पीतस्ताम्नफलो न्नेयो दीर्घकालो गुणाळ्यकः।
कोलः कोलस्वकर्णस्र गन्धपुष्पस्र रोचनः।
विन्नानतैलगर्भस्र सृतिसंख्याभिधा स्नृतः॥ ७४॥ ॥

वसवः श्रष्टाभिधाः दृत्यर्थः ।

<sup>†</sup> क्ट्रसंचनः एकादुषाष्टः।

<sup>‡</sup> स्मितिसंख्याभिधा षष्टाद्याष्टः।

# राजनिघग्टु:

श्रद्धोलः कटुकः स्निग्धो विषलूतादिदोषनुत्।
कपानिलहरः स्त-श्रिद्धित् रेचनीयकः॥ ७५॥
(मं श्रद्धोल। कं श्रृष्टुते। हिंदेगा। गो धलाश्राकोडु गाक।)
श्रय नोलवृचनाम।—

नीलस्तु नीलहस्तो वातारिः शोफनाशनो नखनामा।
नखहस्तस्य नखालुनेखप्रियो दिग्गजिन्द्रमितसं द्वः ॥ ७६ ॥ \*
नीलहस्तस्तु कटुकः कषायोश्णो लघुस्तथा।
वातामयप्रशमनो नानाश्वयथुनाशनः॥ ७७॥
(की, माल॰, मं, गौ नोलहस्त।)

## श्रय सर्जनाम।—

सर्जः सर्जरसः शालः कालकूटो रजोइवः।
विद्याचे स्वीत्रच्यीरपणी रालः कार्थोऽजकर्णकः॥ ७८॥
वस्तकर्णः कषायी च ललनो गन्धव्रच्यकः।
वंश्रय शालनिर्यासो दिव्यसारः सरेष्टकः।
श्रूरोऽग्निवस्तमयेव यच्चध्रपः ससिद्धकः॥ ७८॥
सर्जस्तु कटुतिकोष्णो हिमः स्निग्धोऽतिसारजित्।
पित्तास्त्रदोषकुष्ठमः कण्डूविस्फोटवातजित्॥ ८०॥
(मं साजडा। कं सज्जरदमर। तें सर्ज्जरसमु। पञ्चा॰ रालमर्जु।
हं किंलि।। गौ धूना।)

"ऐरावतः पुगडरीको वामनः कुसुदोऽञ्चनः।

पुष्पदन्तः संबंभोमः सुप्रतीकश्च दिगाजाः॥" इति।

<sup>,</sup> के दिगाजेन्द्रेत्यनेन श्रष्टसंख्या बोडव्या। ऐरावतादिनामनिर्देशेन श्रमरसिंद्रपादेनापि तेषामष्टी संख्याः परिगणिताः ; यथा,—

Lateration

## अय अश्वकर्णनाम :-

जरणहुमोऽखकर्णस्ताच्छेप्रसवश्व शस्यसंवरणः।
धन्यश्व दीर्घपणः कुश्चित्रतः कीश्विकश्वापि॥ प्रशा श्रखकर्णः कटुस्तितः स्निग्धः पित्तास्त्रनाश्रनः। ज्वरविस्फोटकण्डू घः शिरोदोषार्त्तिक्तन्तनः॥ प्रशा (मं श्रीवासर्जरसः। कं दमरनभेदः। गो सताश्रासः।)

भघ तालद्रमनाम —

तालस्तालहुमः पत्नी दीर्घस्त्रस्थो ध्वजहुमः ।
त्याराजो सधुरसो मदाक्यो दीर्घपादपः ॥ ८३ ॥
चिरायुस्तरराजश्च गजभच्यो दृद्क्कृदः ।
दीर्घपत्नो गुक्कृपत्नोऽप्यासवदुश्व षोड्ग् ॥ ८४ ॥
तालश्च सधुरः ग्रीत-पित्तदाहश्रमापहः ।
सरश्च कफपित्तन्नो मदक्तद्दाहश्रोषनृत् ॥ ८५ ॥
(खरताल दति श्रम्भुदेशे प्रसिद्धः । गुर्जे० तड़ । तां पनस।
हिं, छत्०, ताड़ । गो ताल । )

श्रथ श्रीतालनाम।—

श्रीतालो मधुतालश्च लच्मीतालो मटुच्छ्दः।
विश्वालपत्नो लेखार्डी मसीलेख्यदलस्तथा।
श्रिरालपत्रकश्चैव याम्योज्ञतो नवाद्मयः॥ ८६॥
श्रीतालो मधुरोऽत्यन्तमीषश्चैव कषायकः।
पित्तजित्कपत्रकारी च वातमीषत्रकोपयेत्॥ ८७॥
(श्रीताल इति मिल्यालदेशे प्रसिद्धः।)

## श्रथ हिन्तालनाम।—

हिन्ताल: स्यूलतालय वस्कपत्रो व्रहह्ल: ।
गर्भस्नावी लतातालो भीषणो बहुकग्रक: ॥ ८८ ॥
स्थिरपत्रो हिधालेख्य: शिरापत्रः स्थिराङ्किप: ।
श्रम्तसारो व्रहत्ताल: स्याच्चतुर्दशधाऽभिध: ॥ ८८ ॥
हिन्तालो मधुराम्तय कपकृत् पित्तदाहृत् ।
श्रमतृष्णापहारी च शिशिरो वातदोषनृत् ॥ ८० ॥

( इन्तालु इति दिचियो प्रसिद्धः । गौ इतिल्गास्छ । )

त्रथ माङ्नाम।—

माड़ो माड़हुमो दीवीं ध्वजवृत्ती वितानकः ! मखहुमो मोहकारी मदहुऋ ज्ञरङ्गधा ॥ ८१ ॥ \* माड़सु शिशिरो रुचः कषायः पित्तदाहकत्। खणापहो मरुकारी श्रमहृत् श्लेषकारकः ॥ ८२ ॥ (मं माडु। कं वैनो। की जिक्तु खु। वम् ॰ मेखीमाड़।)

श्रथ तूलनाम।—

तूलं तूदं ब्रह्मकाष्ठं ब्राह्मणेष्टं च यूपकम्। ब्रह्मदारु सुप्यं च सुरूपं नोलवन्तकम्। क्रमुकं विप्रकाष्ठं च सदुसारं हिसूमितम्॥ ८३॥ १

<sup>\*</sup> श्रङ्घा दति नवसंख्या श्रेया।

<sup>†</sup> डिभूमितमिति।—हिः, भूः पृथ्वी, एक इत्यर्धः, ततः एकस्य बामगत्या क्षद्रश्रसंस्था।

, तूलं तु मधुरान्तं स्थात् वातिपत्तहरं सरम्।
दाहप्रथमनं दृष्यं कषायं कफनाथनम्॥८४॥
(मं पारिसापिम्पल्, बङ्गरिल । तें कम्बलिचे हु। तां मधुकहद्दचेद्धि। हिं तूत्री, साहुड़। गौ तुँत्, पलाथपिपुल।
आवलुष दति कश्चित्।)

त्रय तमालनाम।—

तमाली नीलताल: स्यात्कालस्कर्धस्तमालक:।
नीलध्वजय तापिञ्छ: कालताली महाबल: ॥ ८५॥
तमाली मधुरी बच्ची वृष्यय शिशिरी गुरु:।
कफिपत्तत्वषादाह-त्रमभ्यान्तिकर: पर:॥ ८६॥
(मंतमालु। कं कदालन्छ। गी तमालगाछ।)

श्रय कदम्बनाम।—

कदम्बो हत्तपुष्पश्च सुरिभर्जलनाप्रियः। कादम्बर्धः सिन्धुपुष्पो मदाक्यः कर्णपूरकः॥ ८०॥ कदम्बस्तित्तकटुकः कषायो वातनाप्रनः। श्रीतलः कप्पित्तार्त्ति-नाप्रनः ग्रुक्रवर्षनः॥ ८८॥ (मं कलम्ब। कं कडेव। तं किड्मिचेटु। गौ कदमगाकः।)

श्रथ धाराकदम्बनाम।—

धाराकदम्बः प्राष्ट्रष्यः पुलको सङ्गवस्नभः। मेघागमप्रियो नीपः प्राष्ट्रषेखः कदम्बकः॥ ८८॥

(मं धारावाल्ख। वां धारियवाष्ट्र । तों मीगुलुका दिन । सिं स्टु । गो विलिक्स । ) श्रय धूलोकदम्बनाम।—

धूलीकद्खः क्रमुकप्रस्नः परागपुष्पो बलभद्रसंज्ञकः। वसन्तपुष्पो मकरन्दवासो भृङ्गप्रियो रंशुकद्खकोऽष्टी ॥१००॥

(मं धू लिकदम्ब । कं धू लिगड छ । )

श्रथ भूमीकदम्बनाम।—

भूमीकदम्बो भूनिम्बो भूमिजो सङ्गवन्नभः। लघुषयो वन्तपुष्पो विषन्नो व्रणहारकः॥ १०१॥

(मं भूमिकदम्ब। वं नेलगडः ।)

श्रथ विकद्म्बगुगाः।—

त्रिकदम्बाः कटुर्वण्यो विषशोफहरा हिमाः।

कषायाः पित्तलास्तिक्ता वीर्यवृद्धिकराः पराः ॥ १०२ ॥

श्रथ वानीरनाम।—

वानीरो वृत्तपुष्पश्च शाखालो जलवेतसः। व्याधिघातः परिव्याधो नादेयो जलसम्भवः॥ १०३॥ वानीरस्तिक्तशिशिरो रचोन्नो व्रणशोधनः। पित्तास्रकफदोषन्नः संग्राही च कषायकः॥ १०४॥

(मंवञ्चालु। कं बेसेयमरगु। गौ जलवेत।)

श्रय कुम्भीनाम। -

कुभी रोमालुविटपी रोमशः पर्पटहुमः। कुभी कट्: कषायोणो ग्राही वातकफापहः॥ १०५॥

(कुम्भीवृष्यः द्रति कोङ्ग्ये प्रसिद्धः।)

#### श्रथ वेतसनाम।—

वितसी निचुली ज्ञेयो वस्तुली दीर्घपत्रकः।

कलनी मस्तरोनमः सुषेणी गन्धप्रध्यकः॥ १०६॥
वितसः कटुकः खादुः शीतो भूतिवनाश्रनः।
पित्तप्रकीपणी रुची विज्ञेयो दीपनः परः।
रक्तपित्तोद्भवं रोगं कुष्ठदीषं च नाश्रयेत्॥ १००॥
(मं बेडिसः। कं वेतसः, बेसयभेदवु। तें जीतयुग्कलौ। गो वेतगाइः।)

#### श्रय धवनाम।--

धवो दृढ़तकगाँरः कषायो मधुरत्वचः।
श्रक्तव्रचः पाण्डुतकर्धवलः पाण्डुरो नव ॥ १०८॥
धवः कषायः कटुकः कफन्नोऽनिलनाश्रनः।
पित्तग्रकोपणो कचो विन्नेयो दोपनः परः॥ १०८॥
(मं धानोडा। वं सिरिवकः। ते नारिञ्जचेट्ट। गौ धन्नोगाछ।)

#### त्रय धन्वननामः।—

धन्वनी रक्तक्तसमो धनुष्ठको महाबलः।
क्वापहः पिक्क्लको रूक्षः खादुफलश्च सः॥ ११०॥
धन्वनः कट्कोश्यश्च कषायः कफनाश्रनः।
दाहशोषकरो श्राही कर्णामयशमप्रदः॥ १११॥
(मं धामगा। कं उद्वे। हिं धामिनी। गौ धामा गाछ।

ग्रथ भूजनाम।—

भूजी वस्कहुमो भुजीः मुचर्मा भूजीपत्रकः। विवित्रविश्वन्दुपत्रस रचापत्री विचित्रकः।

भूतन्नो सरुपत्रश्च शैलेन्द्रस्थो हिभूमितः ॥ ११२ ॥ \* भूर्जः करुकषायोश्यो भूतरचाकरः परः । त्रिदोषशमनः पथ्यो दुष्टकौटिख्यनाश्रनः ॥ ११३ ॥ (वम० भूर्जपत्रव्यः । श्राकपादः, फटक इति शिमाचले प्रसिद्यः । गो भूक्जिपत्र।)

श्रथ तिनिश्रनाम।—

तिनिशः स्वन्दनश्रकी शताङः शकटो रथः।
रिथको भसागर्भश्र मेषी जलधरो दश् ॥ ११४॥
तिनिश्ततु कषायोष्णः कपरक्तातिसारिजत्।
याहको दाहजननो वातामयहरः परः॥ ११५॥
(मं, कं, श्रानूपे च सन्दन इति प्रसिद्धः। हिं तिरिष्छ।
गौ जाहलगाह्य, सादन गाछ।)

श्रय श्रर्जुननाम।—

श्रजुनः श्रम्बरः पार्थिश्वतयोधी धनज्जयः। वैरान्तवः किरीटी च गाण्डीवी श्रिवमञ्जकः॥ ११६॥ सव्यसाची नदीसर्जः कर्णारः क्षर्रवीरकः। कौन्तेय दन्द्रस्तुश्च वीरद्वः क्षण्णसारिषः। प्रयाजः फाल्जुनो धन्वी ककुभश्चैकविंश्यतिः॥ ११७॥ श्रजुनस्तु कषायोण्यः कफन्नो व्रण्नाश्यनः। पित्तत्र्यमत्रषात्तिन्नो मास्तामयकोपनः॥ ११८॥ (मं श्रजुनसादृष्टा। कं सारदोल। तें महिचेटु। जिं कन्न, कौन्न। तां तोरमित्ता। गौ श्रर्जुन।)

<sup>\*</sup> दिभूमितः दास्याद्यय द्राययः।

## षय इरिद्रनाम।—

हरिद्धः पीतदारः स्थात् पीतकाष्ठश्च पीतकः। कदस्वकः सुपुष्पश्च सुराह्वः पीतकद्भमः ॥ ११८॥ हरिद्धः गीतलस्तिको मङ्गल्यः पित्तवान्तिजित्। श्रङ्गकान्तिकरो बल्यो नानात्वग्दोषनाश्चनः ॥ १२०॥ (सं हलदिवा। कं विलिलु। गौ दारहरिद्धा।)

#### त्रघ दग्धानाम।—

दग्धा दग्धरुहा प्रोक्ता दिग्धका च स्थलेरुहा।
रोमणा कर्कणदला भस्मरोहा सुदग्धिका॥ १२१॥
दग्धा कटुकणयोश्या कफवातिकक्तनी।
पित्तप्रकोपणी चैव जठरानलदीपनी॥ १२२॥
(कुरहो द्रित कोङ्ग्ये प्रसिद्धा।)

\_

त्रथ शाखोटनाम।—

शाखोटः स्याङ्गतव्यो गवाची यूकावासो भूर्जपत्रश्च पीतः। कीशिक्योऽजचीरनाशश्च स्कास्तिकोश्योऽयं पित्तकदातहारी॥१२३

(मं साहोड। कं श्राषोडमरन्। तं भरिणिकेचेष्टु, वरन्को। वम्॰ साहोड़ा। हिं सहोड़ा, रुसा, सिश्रोड़। गौ ग्याश्रीड़ा गाछ।)

त्रघ शाकनाम।—

शाकः क्रकचपत्रः स्थात् खरपत्रोऽतिपत्रकः। महोसहः श्रेष्ठकाष्ठः स्थिरसारो ग्टह्हुमः॥ १२४॥ शाकसुःसारकः प्रोक्तः पित्तदाहश्रमापहः। वापायं मधुरं क्यां वाषायं श्राक्षवस्कालम् ॥ १२५॥ (मं सीये। वां नैगु। तें टेक्क्षेट्ट्रा तां टेक्का वम्॰ खरपत्र। खत्० सिङ्का चित्रग्रा । गौ श्रीग्रा ।)

श्रथ शिश्रपानाम।—

शिंशपा तु महाश्यामा क्षण्यारा च धूम्त्रिका।
तीच्णसारा च धीरा च किपला क्षण्यशिंशपा॥ १२६॥
श्यामादिशिंशपा तिक्ता कटूण्या कफवातनृत्।
नष्टाजीणहरा दीप्या शोफातीसारहारिणी॥ १२०॥
(मं कालासिंसपा। कं करीय दबीडु। तें शिशुकर्र। तां
कानुक्ककट्ट, पंश्ववेदर। हिं श्रीस्व, श्रीसद्र।
गौ शिशुगाछ।)

त्रथ श्रेतित्रं प्रपानाम।—

शिंशपाऽन्या खेतपत्ना सिताह्वादिश्व शिंशपा। खेतादिशिंशपा तिका शिशिरा पित्तदाहनुत्॥ १२८॥ (मं पायदरा सिंसपा। कं विलिय हवीडु। गौ श्रादा शिशुगाछ।)

श्रथ कपिलाशिंशपानाम।—

किपला शिंशपा चान्या पीता किपलिशिंशपा।
सारिणी किपलाची च भस्नगर्भा कुशिंशपा॥ १२८॥
किपला शिंशपा तिक्ता शीतवीर्या अमापहा।
वातिपत्तज्वरन्नी च छिदिहिकाविनाशिनी॥ १३०॥
(मं पिबला सिंसपा। कं दांबद दबीहाँ)

श्रथ श्रिंशपातितयसामान्यगुणाः।— श्रिंशपातितयं वर्ण्यं हिमशोफविसपीजित्। पित्तदाह्रप्रशमनं बल्यं क्चिकरं परम्॥ १३१॥

श्रथ श्रसननाम। (सर्जकविश्रेषः)। —

श्रमनत्तु महासर्जः सीरिर्वन्धूकपुष्पकः।
प्रियको वीजवृत्त्वश्र नीलकः प्रियशालकः॥ १३२॥
श्रमनः कटुरुण्य तिक्तो वातार्त्तिदोषनुत्।
सारको गलदोषन्नो रक्तमण्डलनाश्रनः॥ १३३॥
(मं विडलुविया। कं वारुप्। तें हिरियहोतियमरन्। हिं
श्रमना। गो पियाशालाः)

श्रघ नीलवीजनाम।—

दितीयो नीलवीज: स्यानीलपन: सुनीलक: । नीलद्रुमो नीलसारो नीलनिर्यासको रसै: ॥ १३४ ॥ \* वीजद्यची कटू शोती कषायी कुष्ठनाश्रनी । सारकी कण्डुदद्वनी श्रेष्ठस्तवासितस्तयो: ॥ १३५ ॥ (मं लोद्दिवांबोया । कं किपिनहोने । गो:नीलासनगाक ।)

त्रथ वर्गानाम।—

वर्णः खेतपुष्पश्च तिक्तशाकः कुमारकः। खेतद्रुमः साध्वद्यः तमाली मारुतापहः॥ १२६॥ वरुणः कटुरुणश्च रक्तदोषहरः परः। श्रीर्षवातहरः स्निष्धो दीप्यो विद्रिधवातिज्ञत्॥ १३०॥

\* रसै: षड्भिर्नाभभगवाचित इत्यथे:।

(मं वक्षा। वां मदवसले। तें ज़क्मिष्टि, जाजिचेटु, खिलिमिरिचेटु। वम्० वायवर्गा। तां मरलिङ्गम्। चिं विलि। गो वक्षगाछ।)

श्रथ पुत्रजीवनाम।—

प्रवित्र पित्र गर्भदः सुतजीवकः ।
कुटजीवोऽपत्यजीवः सिद्धिदोऽपत्यजीवकः ॥ १३८॥
प्रवित्र प्रिमो द्वष्यः स्रेषदो गर्भजीवदः ।
चत्रुष्यः पित्तप्रमनो दाइत्यानिवारणः ॥ १३८॥
(प्रवित्र कील्हापुरे प्रसिद्धः । मं, वम्, जीवनप्रतर । तें
कव्रज्वि । हिं जियापुटज, पितौं जिया।
गौ जियापुता ।)

त्रय महाधिग्छीतरुनाम।—

महापिण्डीतनः प्रोत्तः खेतपिण्डीतनस्य सः।
करहाटः चुरस्रव प्रस्त्रकोग्रतनः सरः॥ १४०॥
पिण्डीतनः कषायोणास्त्रिदोषप्रमनोऽपि च।
चभारोगापहस्रव विश्रषाद्रत्तदोषजित्॥ १४१॥
(मं पिण्डिरा। कं भ्रोन्ददयमाड्वमरत्। हिं पेड्रिरा।)

श्रय कारकारनाम।—

कारस्करस्तु किम्पाको विषितन्दुविषद्गमः।
गरद्गमो रम्यफलः कुपाकः कालकूटकः॥ १४२॥
कारस्करः कटूष्णश्च तिक्तः कुष्ठविनाशनः।
वातामयास्त्रकण्डूति-कफामाश्रीव्रणापहः॥ १४२॥
(मं कालिरा। कं काञ्चिवार, मकरते दुन्ना, माक्काकेन्द्र।
गौ कुं विखा।)

## त्रय कटभीनाम्।—

कटभी नाभिका शीण्डी पाटली किणिही तथा। मधुरेणु: चुद्रशामा कैंड्य्य: ग्यामला नव ॥ १४४॥ (मं कालोकियाची। कं करियकिलगे।)

श्रय श्रितादिकटभौनाम।— शितादिकटभी खेता किणिही गिरिकर्णिका। शिरोषपत्रा कालिन्दी शतपादी विषक्तिका । महाखेता महाशौग्डी महादिकटभी तथा॥ १४५॥ (मं पाएढरो किण हो। कं बिलियवेद्वाल।)

श्रय कटभी हयगुगाः।— कटभी भवेत्कटूष्णा गुल्मविषाभानशूलदोषन्नी। वातकफाजीर्णक्जाशमनी खेता च तत्र गुणयुक्ता ॥ १४६॥ . (मंदो॰ हो कि गही गुग। कं एर डु कि गिगे वे लाल।)

त्रथ चवकनाम।—

चवकः चुरकस्तीच्याः क्रूरी भूताङ्ग्यः चवः। राजोद्देजनसंज्ञश्व भूतद्रावी ग्रहाह्वयः॥ १४०॥ \* भूताङ्गुशस्तीव्रगन्धः कषायोषाः कट्स्तथा। भूतग्रहादिदोषघ्नः कफवातनिक्तनः॥ १४८॥ ( भूताङ्ग्यः इति देशविशेषे व्यातः । वन् नाकश्चिङ्गी, इरन्दोद्धी। इं नाकिक्निनी। गौ है चेता, इं। चुटी। किकिनौति खोके।)

ग्रहाह्मयः नवाह्मग्रः। राजोद्देजनसंघः युजसंघः उद्देजनसंघ्य इति हे नामनीत्यर्थः।

ऋथ देवसर्षपनाम।---

देवसर्षपकश्वाचो बदरो रक्तमूलकः।
स्रसर्षपकश्चेन्द्रस्तथा स्ट्यादलः सृतः।
सर्षपो निर्जरादिः स्थात् कुरराङ्गिनेवाभिधः॥ १४८॥ •
देवसर्षपनामा तु कटूणः कफनाश्यनः।
जन्तदोषहरो रुचो वक्वामयविशोधनः॥ १५०॥

(मं देविश्वरस। कं देविसरसभेद।)

श्रय लकुचनाम।—

लक्त ने लिक् च: शाल: कषायी दृद्व स्काल: । डहु: कार्श्य यूर्य स्यूलस्कान्धो नवा द्वय: ॥ १५१ ॥ लक्त च: स्वरमे तिक्त: कषायो श्यो लघुस्तया । कफदोषहरो दाहो मलसंग्रहदायक: ॥ १५२ ॥ (मं श्राञ्च ग्राप्त विहुदर । गो हिन्नो गाक्क, मान्दारगाक्क ।)' श्रम्य विकङ्गतनाम ।—

विकक्षतो व्याघ्रपादो यम्बिनः स्वादुकरहकः।
कर्ण्डपादो बहुफलो गोपघोर्ण्डा स्ववहुमः॥ १५३॥
स्टुफलो दन्तकाष्ठो यज्ञीयो ब्रह्मपादपः।
पिर्व्हरोहिणकः पूतः किक्किणो च विषच्चधा॥ १५४॥
नेवकक्षत्रेऽस्त्रमधुरः पाकेऽतिमधुरो लघः।
दीपनः कामलास्त्रष्टः पाचनः पित्तनाश्रनः ॥ १५५॥

<sup>#</sup> निर्जारः त्रादियंख तथाभूतः, सर्पपद्य विश्रेषणपद्मेतत्, तेन निर्जारसर्पपः दत्यर्थः।

## प्रभद्रादिवगै: ।

(मं गुलचोग्टो। कं इलमागिका। तें कानवेगुचेट्र्। उत्॰ वद्रचकु डिं। पञ्जा॰ कुकोया। दां क्रग्टार। इंवञ्ज। गौ वो च्, वँद्रचिगाकः।)

द्रस्यं वन्यमहोत्रहाद्वयगुणाभिख्यानमुख्यानया
भद्या भङ्ग्रिताभिधान्तरमहाभोगित्रया भाखरम्।
वैद्यो वै द्यत् वर्गमेनमिखलं विज्ञाय वैज्ञानिकः
प्रज्ञालोकविजृभणेन सहसा खेरं गदानां गणम् ॥१५६॥\*
ये व्यक्ति तृणां गदान् गुरुतरानाक्रम्य वीर्य्यासिना
ये स्थित्वापि वने गुणेन सरुजां खेनावनं तन्वते।
तेषामिष महानसीममहिमा वन्यात्मनां वासभूवृद्याणां भिषतो भिषत्भिरसमो यो वृद्यवर्गाख्यया॥१५०॥ १

\* दत्यमिति। - वैद्यः दत्यं वन्यमही तहायां त्राह्मयगुगयोनीमगुगयोरिभव्यानमुख्या त्रनया भङ्गा भङ्गरिताभिधान्तरमहाभोगित्रया
भास्तरम् त्रिखलम् एनं वगं विज्ञाय वैज्ञानिकः सन् प्रज्ञालोकविष्णभागेन
सहसा भटिति खैरं खक्कन्दं यथा तथा गदानां गगं ये चतु दूरीकरोतु।

† यहित।—ये व्रचाः वीर्याधिना त्राक्रम्य सक्तां पौड़ितानां कृषां गुक्तरान् गदान् व्रयन्ति. किन्दन्ति। ये वने गद्दने स्थित्वापि स्वेन गुणेन त्रवनं वनातिरिक्तां स्थानं (त्रवनीमिति वा पाठः, श्रवनीं भूमग्रहसं) तन्वते व्याप्रवन्ति। त्रसीममद्दिनाः वृच्चवर्गास्थ्या (श्रेष्ठ खपस्यणे तृतीया) वृच्चवर्गन।स्रोपलचितः तेषां वन्यास्मनां वृच्चाणां यः एव वासभूः भिष्ठिनः चिक्तिसकः श्रममः निक्पमः सवीत्कर्षेण स्थितः द्रव्यर्थः भिष्ठिनः कथितः संस्थितः इति परेणास्वयः।

यः काश्मीरकुली ज्वलाम्बुजवनी हंसी ऽपि संसेव्यते
नित्योक्षासितनी लक्षण्डमनसः प्रोत्याद्यभग्नित्रया।
तस्यायं नवमः क्षतौ नरहरे वैगः प्रभद्रादिको
भद्रात्मन्यभिधानशेखरिश्खाचूड़ामणी संस्थितः॥१५८॥ अ
इति श्रोनरहरिपण्डितविर्वित राजनिष्यदो
प्रभद्रादिवर्गी नवमः समाप्तः।

## श्रथ करवोरादिवर्गः।

चतुर्धा करवीरोऽथ धत्तूरिततयं तथा।
कोविदारोऽब्धिरर्कः स्थान्नमेकः किंग्रकस्तथा॥१॥१
प्रनागस्तिलकोऽगस्यः पाटल्यो च हिधा स्मृते।
ग्रगोकश्वम्पको धन्वी केतकी हिविधा तथा॥२॥
सिन्दूरी च तथा जाती सुन्नरः ग्रतपितका।
मिन्नका च चतुर्धा स्थाहासन्ती नवमिन्नका॥३॥

\* यद्गति।—काष्मोरकुलोञ्चलाम्बुजवनी इंसोऽपि काष्मोरदेश जातोऽपि यः प्रीत्याद्यभग्नश्रिया प्रोत्यादिनिः श्रानन्दादिभिः श्रमग्ना परिपूर्णा या श्रोत्वया संस्थित, नित्योक्षासितनी लक्षण्डमनसः तस्य नर्हरेः महात्मनि क्रती श्रमिधानश्रीखरश्रिखा चूड़ामणी संस्थितः प्रमहा-दिकः श्रयं नदमः वर्गः संस्थितः समाप्तः दत्यर्थः।

क्षकी: मिन्न चतुर्जी द्रव्यर्थः। यदापि मिन्नां स्थां बोधः यति तथापि उत्तरादिभेदतः भन्न चतुःसंख्या एव ग्राह्या।

यतिमुक्तो हिंधा यूयो कुळको मुचकुन्दकः।

कर्णी माधवी चाय गणिकारी च कुन्दकः॥ ४॥

वक्किविकबम्यूकास्त्रिमस्य जपा तथा।

प्रोक्ता भ्रमरमारी च तर्र्ण्यम्तानकस्त्रथा॥ ५॥

किङ्किरातोऽय बालाख्यो भिर्म्णिका चोष्ट्रकारिङ्कां।

तगरं दमनद्दन्दं तुलसी मर्न्तो दिधा॥ ६॥

यर्जिकय चतुर्गङ्गा-पत्ती पाची च बालकः।

वर्षरो मिश्चकापत्रः प्रोक्ताचारामग्रीतला॥ ०॥

यय कमलपुण्डरीकाष्ट्रयकोकनदानि पद्मिनी चैव।

पद्माचं च मृणालं तत्कन्दः केसर्य तथा॥ ८॥

उत्पलकुमुदकुवलयमुत्पलिनीचाङ्गवस्मित्या।

उत्तंसनान्त्रवर्गे द्रव्याण्यतोपदिश्यन्ते॥ ८॥

यय करवीरनाम।—

करवीरो महावीरो हयमारोऽश्वमारकः।
हयन्नः प्रतिहासश्च श्रतकुन्दोऽश्वरोधकः॥ १०॥
हयारिवीरकः कुन्दः श्रकुन्दः श्वेतपुष्पकः।
श्रश्वान्तकस्तथाऽश्वन्नो नखराह्वोऽश्वनाश्रकः॥ ११॥
स्थलादिकुमुदः प्रोक्तो दिव्यपुष्पो हरप्रियः। \*
गौरीपुष्पः सिडपुष्पो हिकराह्वः प्रकीर्त्तितः॥ १२॥ क

<sup>\*</sup> खाल इति पदमादौ यस स चासौ कुसुदश्चेति एवं विग्रह्ने खाल-कुसुद इति वोखव्यः।

<sup>†</sup> दिवाराष्ट्रः दाविंग्रतिसंज्ञक द्रत्यर्थः।

व्रणानिविषविस्फोट-ग्रमनोऽखमितिप्रदः॥ १३॥ (मं क्योंक्, कङ्कर। वं वाकगलिङ्गे। तें गन्नेक। हिं क्योंकी। गौ करवी गाछ।)

ग्रथं रक्तकरवीरवाम।—

रक्तकरवीरकीऽन्यो रक्तप्रसवी गणिशकुसुमश्च।
चण्डोकुसुमः क्र्रो भूतद्रावी रिविप्रियो मुनिभिः॥ १४॥ ॥
रक्तस्तु करवीरः स्थाल्वटुस्तीच्णो विश्रोधकः।
वग्दोषव्रणकण्ड्रित-कुष्ठहारी विषापहः॥ १५॥
(मंरक्तकरवीर। कं केङ्गणितिगे। हिं लालकनेल।
गौ लालकरवीगाछ।)

श्रध पीतक्षणकरवीरनामसुगाः।— पीतकरवीरकोऽन्यः पीतप्रसवः सुगन्धिकुसुमस्य। कृषणसुरुकृषणकुसुमस्रतुर्विधोऽयं गुणे तुल्यः॥ १६॥

श्रय चत्त्रनाम। ( चपविषम् )।— †
धत्त्रः कितवी धूर्त उम्मत्तः कनकाह्वयः।
श्रेत्रो मातुलकः श्रामो मदनः श्रिवश्रेखरः॥ १७॥
खर्जूष्नः काहलापुष्पः खलः कर्यटफलस्तथा।
मोहनः कलभोग्मत्तः श्रेवः सप्तदशाह्वयः॥ १८॥
धत्तूरः कटुरुष्य कान्तिकारी व्रणात्तिनुत्।

<sup>\*</sup> मुनिभिः सप्तिभिन्धिम् भक्षपलित द्रत्यर्थः।

<sup>†</sup> भत्त्रशोधनम्,—
"धत्त्रवीजं मोमूले चतुर्व्यामोषितं पुगः।
क्षिद्धतं निस्तुषं क्रत्वा योगेषु विनियोजयेत्॥" इति।

लग्दोषखर्जूकग्डूति ज्वरहारी भ्रमप्रदः॥ १८॥

(मं धत्त्र। कं मदक्षिके। तें उक्केत्तचेष्टु, नश्च उक्केत्त। तां कारु उमते। हिं धातुरा। गौ धुतुरागास्ट।)

ग्रथ काषाधसूरनाम।—

क्षणाधत्त्रकः सिडः कनकः सचिवः शिवः।
कष्णपुष्पो विषारातिः क्रूरधूर्त्ते कोत्तिः॥ २०॥
( मं कालाधत्त्र। कं करियमदक्षणिके। गौ कनकधुतुरा,
कालधुतुरा।)

श्रय राजधत्तूरनाम।—

राजधत्त्रत्वश्वान्यो राजधूर्ती महाग्रठः।
निस्त्रीणपुष्पको भान्तो राजस्वर्णः षड्गद्वयः॥२१॥
सितनीलक्षण्यलोहितपीतप्रसवाश्व सन्ति धत्त्र्राः।
सामान्यगुणोपेतास्तेषु गुणाळ्यलु क्षण्यकुसुमः स्थात्॥२२॥

श्रय कीविदारनाम।—

हिं कचनारभेद। गो रक्षकाचनभेद।)

कोविदारः काञ्चनारः कुहालः कनकारकः।
कान्तपुष्पश्च करकः कान्तारो यमलच्छदः ॥ २३॥
पीतपुष्पः सुवर्णारो गिरिजः काञ्चनारकः।
युग्मपत्रो महापुष्पः स्थाचतुर्दश्रधाभिधः॥ २४॥
कीविदारः क्रषायः स्थाकंग्राही व्रणरोपणः।
दीपनः कफवातन्नो मूत्रकच्छनिवर्हणः॥ २५॥
(मं काञ्चन्न। कंकोचान्न। तां कचनार। तें देवकाञ्चन।

श्रय श्रकंनाम। ( उपविषम् )।--

यर्कः चीरदलः पुच्छी प्रतापः चीरकाण्डकः।
विचीरो भास्तरः चीरी खर्जू घः शिवपुष्पकः॥ २६॥
भन्ननः चीरपणीं स्थात् सिवता च विकीरणः।
स्र्याष्ट्रय सदापुष्पो रिवरास्मोटकस्तथा।
तूलफलः ग्रुकफलो विंशतिय समाह्रयः॥ २०॥
यर्कस्तु कटुरुण्य वातिजद्दीपनीयकः।
शोफवणहरः कण्डू-कुष्ठिक्रिमिविनाश्रनः॥ २८॥
(मं रूई। वं प्रके। तें जिब्बेटुचेटु। इं मन्दार, त्राकन्।
गो श्राकन्दगाछ।)

श्रंय शुक्तार्कनाम।—

श्वतार्वस्तपनः श्वेतः प्रतापश्च सितार्वतः।
सपुष्पः शङ्करादिः स्थादत्थकौ वृत्तमित्तका॥ २८॥
श्वेतार्वः कटुतिकोश्यो मलशोधनकारकः।
स्वक्तक्तास्त्रशोफार्त्ति-व्रणदोषविनाशनः॥ ३०॥
(मं पाखरोह्दं। वं विविध्यक्षके। गो श्वेत श्राकन्द।)

श्रय राजार्कनाम।—

राजाकी वसुकोऽलकी मन्दारो गणक्ष्यकः।

काष्ठीलश्च सदापुष्पो श्वेयोऽत्र सप्तसन्मतः॥ ३१॥

राजाकीः कटुतिल्लोष्णः कफमेदोविषापदः।

वातकुष्ठवणान् हन्ति गोफकण्ड्विस्पन्त्॥ ३२॥

(सं मन्दारं। सं मन्दारश्चे।)

#### श्रय श्रेतमन्दारनाम

खेतमन्दारकप्त्वन्यः पृथ्वी कुरवकः स्मृतः।
दीर्घप्रषः सितालकी दीर्घात्यकः रसाद्वयः॥ ३३॥
खेतमन्दारकोऽत्युषास्तिको मलविश्रोधनः।
मृतक्तक्त्रव्रणान् हन्ति क्रिमीनत्यन्तदार्गणान्॥ ३४॥
(वम्० श्वेतमन्दारः। कं विश्वियमन्दारगाः।)

त्रय नमेक्नाम।---

नमेतः सुरप्रवागः सुरष्टः सुरपणिका।
सुरतुष्ट्रस्य पञ्चाह्रः प्रवागगुणसंयुतः॥ ३५॥
(मं सुरप्रवाग। कं सुरबन्ने। गो क्रवियानाफुल।)

#### त्रय पलात्रनाम।—

पलागः किंग्रकः पर्णी वातपोथोऽथ याज्ञिकः।
तिपर्णी वक्रपुष्पश्च पूत्रु वेद्वावस्तः।
ब्रह्मोपनेता काष्ठद्वः पर्य्यायकादम स्मृताः॥ १६॥
पलाग्रस्तु कषायोश्यः क्रिमिदोषविनाग्रनः।
तद्दीजं पामकण्डूति-दद्वत्वग्दोषनाग्रकत्॥ ३०॥
तस्य पुष्पश्च सोश्याञ्च कण्डू कुष्ठार्त्तिनाग्रनम्।
रक्तः पीतः सितो नीलः कुसुमैस्तु विभन्यते॥ ३८॥
किंग्रु केर्गुणसास्येऽपि सितो विज्ञानदः स्मृतः॥ ३८॥
(मं पत्तसः। वं सत्तत्व। तें नोटुगः। छत्० पराग्च। वम्० व्याक्ताः। तां परग्रन्। द्वं धारा, ढाकः। गो पखाग्रम्बः।)

अध् पुत्रागनाम।— \*

पुत्रागः पुरुवसुद्धः पुत्रामा पाटसः पुमान्।

## राजनिष्ठग्टः।

रत्तपुष्पो रत्तरेशुरक्णोऽयं नवाह्ययः ॥ ४० ॥
पुत्रागो मधुरः श्रोतः सुगन्धिः पित्तनाशक्तत्।
भूतविद्रावणस्व देवतानां प्रसादनः ॥ ४१ ॥
(मं पुत्राग। वं सुरहोत्तेयभेद। ते सुरपोत्तचेष्ट् । उत्० पुषां।
वम्० ऊदि। तां पित्रय। हिं सुखतानचम्मक।
गौराजचम्पक।)

#### अध तिलकनाम।--

तिलको विश्रेषक: स्यासुखमण्डनकश्च पुण्डुक: पुण्डु:।
स्थिरपुष्प: किन्नरहो दग्धरहो रेचकश्च सृतजीवी॥ ४२॥
तर्गोकटाचकामो वासन्त: सुन्दरोऽभीष्ट:।
भालविभूषणसंज्ञो विज्ञेय: पञ्चदशनामा॥ ४३॥
तिलको मधुर: स्निग्धो वातिपत्तकफापह:।
बलपुष्टिकरो हृद्यो लघुर्मेदोविवर्षन:॥ ४४॥
(गौ मस्याफल।)

त्रय तिलकत्वग्रागाः।—

तिलकत्वक् कषायोष्णा पुंस्वन्नो दन्तदोषनुत्। क्रिमिश्रोफवणान् इन्ति रक्तदोषविनाशनी॥ ४५॥

श्रध त्रगस्यनाम।---

'त्रगस्यः शोघ्रपष्यः स्यात् त्रगस्तिस्तु मुनिद्धमः। व्रणारिदेधिफलको वक्रपुष्यः सुरप्रियः॥ ४६॥ सितपीतनीललो हितकुसम विशेषाचतुर्विधोऽगस्तिः। मधुरिष्ठिशिरस्तिदोषत्रमकासविनाशनस्य भूतन्नः॥ ४०॥ श्रगस्यं शिशिरं गौत्यं त्रिदीष्रघं श्रमापहम्। बलासकासवैवर्ण्य-भूतघ्रश्च बलापहम्॥ ४८॥ (मंत्रगस्ता, हदगा। तें लब्बयिक्सेचेष्ट् । हिं हतिया, ष्ठहत् वौलसरो। तां हितिया। कं श्रगसेयमरन्। गो वक्फल।)

श्रथ पाटलीनाम।--

पाटली ताम्तपुष्पी च कुश्विका रत्तपुष्पिका।
वसन्तदूती चामोघा खाली च विटवन्नभा।
स्थिरगन्धाऽम्बुवासी च कालवन्तीन्दुभूद्वया॥ ४८॥ \*
पाटली तु रसे तिता कटूष्णा कपवातिजत्।
शोपाधानविमखास-शमनी सिन्नपातनुत्॥ ५०॥
(मं पाडली। कं डादरि। तें कलगोक, कलिगोटुचेटु। उत्॰
पाटुड़ि। तां पद्रि। हिं पर्, पाड्री। गौ पाक्ल।)

सितपाटिलिका चान्याः सितकुकी फलेक्हा।
सिता मोघा कुवेराची सिताद्वा काष्ठपाटला।
पाटली धवला प्रोक्ता ज्ञेया वसुमिताद्वया॥ ५१॥ १
सितपाटिलिका तिक्ता गुरूष्णा वातदोषिजित्।
विमिष्टिकाकफन्नी च स्रमणीषापहारिका॥ ५२॥
(मं स्रोतपाड़िला। कं विलियहादरि। गौ स्रोतपाक्ल।)

त्रय प्रश्नोकनाम।—

अश्रोकः श्रोकनाशः स्याद्विश्रोको वज्जलहुमः।

<sup>\*</sup> इन्दुभूष्ट्रया एकाद्रष्ट्रसंचिका इत्यर्धः।

<sup>†</sup> वसुमितास्या अष्टपर्य्याया दत्यधः।

मधुपुष्पोऽपशोकश्च कद्वेलि: केलिकस्तथा॥ ५३॥
रक्तपक्षवकश्चित्रो विचित्रः कर्णपूरकः।
सुभगः स्मराधिवासो दोषहारी प्रपत्नवः॥ ५४॥
रागी तक्हें मपुष्पो रामावामाङ्किघातकः।
पिष्डोपुष्पो नटश्चैव पत्नवद्विविंश्यतिः॥ ५५॥
श्रशोकः शिश्रिरो हृद्यः पित्तदाहश्रमापहः।
गुल्मश्रलोदराधान-नाशनः क्रिमिकारकः॥ ५६॥
(मं, कं, गी, श्रशोक। हिंशशोगी।)

#### अध चम्पकनाम।--

चम्पकः स्वर्णपुष्पश्च चाम्पेयः श्रीतलक्क्दः।
सुभगी सङ्गमोष्ठी च श्रीतलो स्वमरातिथिः॥ ५०॥
स्रिमिदीपपुष्पश्च स्थिरगस्थोऽतिगस्यकः।
स्थिरपुष्पो हेमपुष्पः पीतपुष्पस्तथाऽपरः।
हेमान्नः सुकुमारस्त वनदीपोऽष्टभूह्वयः॥ ५८॥ \*
तत्व लिका गस्थमली बहुगस्या गस्थमोदिनी तेथा॥ ५८॥
चम्पकः कटुकस्तिकः शिशिरो दाहनाशनः।
कुष्ठकर्ष्ट्रवणहरी गुणाक्यो राजचम्पकः॥ ६०॥
(सि, मं, चम्पा। कं चम्पगे। गौ चंपाप्रसा।)

श्रय सुद्रयम्पकनाम।—

स्तुद्रादिचम्पकस्वन्यः स त्रोयो नागचम्पकः। फणिचम्पकनागाह्मसम्पको वनजः श्रराः॥ ६१॥

अष्टभूह्यः प्रषाद्याखः।

वनचम्पकः कटूणो वातकप्रश्वंसनी वर्णः। चत्तुष्यो व्रणरोपो विक्रस्तशं करोति योगगुणात्॥ ६२॥ (मं नागिणि। कं नागचम्पगे। गौ नागश्वरचं।पा।)

श्रथ ब जुलनाम।---

वकुलसु सीधगन्धः स्त्रीमुखमधुदोहलश्च मधुपुष्यः।
सुरिभिर्भमरानन्दः स्थिरकुसुमः केसरब ग्रारदिकः॥ ६३॥
करकः सीधुसंज्ञसु विग्रारदो गूढ़पुष्यको धन्वी।
मदनो मद्यामोदश्चरपुष्यश्चेति सप्तद्यमंजः॥ ६४॥
वकुलः ग्रीतलो हृद्यो विषदोषविनाग्रनः।
मधुरश्च कषायश्च मदाब्यो हर्यदायकः॥ ६५॥
वकुलकुसुमं च क्यं चीराब्यं सुरिभ ग्रीतलं मधुरम्।
स्निग्धकषायं कियतं मलसंग्रहकारकं चैव॥ ६६॥
(तं पोगड़चेटु। उत्० वडड़किड़। वम्० वक्रली। दां घोलसरो।
तां मोगर्दम। हिं मौलसरो। गौ वक्रलफुन।)

त्रय श्वेतकेतकीनाम।—

केतकी तो च्णपुष्पा च विफला धूलिपुष्पिका।
भिधा कार्यदला चैव शिविद्दष्टा न्यपिया॥ ६०॥
क्रकचा दीर्घपत्रा च स्थिरगन्धा तु पांश्रला।
गन्धपुष्पेन्दुकलिका दलपुष्पा तिपञ्चधा॥ ६८॥

. त्रय खर्णतेतकोनाम।— खर्णादि केतको त्वन्या द्वेया सा हमकेतको। कनकप्रसवा पृथ्यो हैमो छिन्नरहा तथा। विष्टरहा खर्णपृष्यो कामखद्गदला च सा॥ ६८॥ केतकी कुसुमं वर्षां के ग्रही गैन्ध्यना ग्रनम्।
हिमाभं मदनोक्याद-वर्षनं सी स्थ्यका रिच ॥ ७०॥
तस्या: स्तनोऽति ग्रिशिशः कटुः पित्तक पापहः।
रसायनकरो बस्यो देहदार्द्धां करः परः॥ ७१॥
(मं केतको। कं केदगे। तें मोग ि कचेटुः। द्विं केवड़ा।
गौ केया फुलः।)

## श्रथ सिन्द्रीनाम।—

सिन्दूरी वीरपृष्यश्च त्रणपृष्यी करक्कदः।
सिन्दूरपृष्यी शोणादि-पृष्यी षड़ाश्चयः स्मृतः॥ ७२॥
सिन्दूरी कटुका तिक्ता कषाया श्लेष्मवातिजत्।
शिरोऽर्त्तिशमनी भूत-नाशा चण्डीप्रिया भवेत्॥ ७३॥
(मं श्रेन्द्रो। कं सिन्दूरो। हिं सेन्द्रिया।)

#### श्रय जातीनाम।—

जाती सुरिभगन्धा स्थात् सुमना तु सुरिप्रया।
चेतकी सुकुमारा तु सन्ध्यापुष्पी मनोहरा॥ ७४॥
राजप्रत्नी मनोन्ना च मालती तैलभाविनो।
जनेष्टा हृद्यगन्धा च नामान्यस्यासतुर्दश॥ ७५॥
मालती शीतिका स्थात् कफन्नी मुखपाकनुत्।
कुझलं नेत्ररोगन्नं व्रणविस्फोटकुष्ठनुत्॥ ७६॥

(मं जाई। वं जानि। हिं चम्बेस्), खर्याजाती। गो वामेसी, मासती।)

#### श्रथ मुद्ररनाम।---

मुद्दरो गन्धसारस्तु सप्तपत्रश्च कर्दमी।

हत्तपुष्पोऽतिगन्धश्च गन्धराजो विटप्रियः।

गियप्रियो जनेष्टश्च स्रगेष्टो रुद्रसिम्मतः॥ ७७॥

सद्दरो मधुरः शीतः सुरिभः सौख्यदायकः।

मनोज्ञो मधुपानन्द-कारी पित्तप्रकोपहृत्॥ ७८॥

(गौ काठमहिकाः; गन्धराज इति मतान्तरम्।)

त्रय श्रतपतिकानाम।—

शतपत्नी तु सुमना सुशीता शिववसभा।
सीम्यगन्धा शतदला सुवृत्ता शतपत्निका॥ ७८॥
शतपत्नी हिमा तिक्ता कषाया कुष्ठनाशनीं।
सुखस्मीटहरा रुचा सुरभिः पित्तदाहनुत्॥ ८०॥
ं(मं सेवतो। कं सेम्बतिगे। तें चेमण्डिचेटु। हिं सेवती,
गोलाव। गौ सेजती; श्वेत वा पाटलवर्ण गोलाप

इति केचित्।)

त्रय महिकानाम।—

मिल्लको भद्रविद्वी तु गौरी च वनचित्रका।
श्रीतभीकः प्रिया सीम्या नारोष्टा गिरिजा सिता।
मिल्ली च दस्यन्ती च चित्रका मोदिनी मनुः ॥ ८१॥.
मिल्लिका कटुतिका स्थाचच्च्यां मुख्याकनुत्।
कुष्ठविस्कोटकाण्डुत्-विषव्रणहरा परा॥ ८२॥
(मं वैक्षिनीगरा। कं बिल्लमिलिगे। तें महेचेट । गो मिल्लकाणुका।)

## त्रथ विद्यानाम।—

विज्ञता मोदिनी चान्या वटपत्रा कुमारिका।
सगन्धाच्या वत्तप्रध्या मुक्ताभा वत्तमिक्कका॥ ८३॥
निव्ररोगापहन्त्री स्थात् कट्रष्णा वृत्तमिक्कका।
व्रष्णित्री गन्धवहला दारयत्यास्यजान् गदान्॥ ८४॥
(मं वाटोगरें। वं इन्हिभमिक्किगे। वम्॰ वटमोगरा। गो वेलफ्रला।)

### त्रघ वार्षिकानाम ।--

वार्षिका तिपुटा त्रास्ता सुरूपा सुलभा प्रिया।
श्रीवन्नी षट्पदानन्दा मुत्तबन्धा नवाभिधा॥ ८५॥
वार्षिका शिशिरा हृद्या सुगन्धिः पित्तनाशनी।
कप्पवातविषस्कोट-क्रिमिदोषामनाशनी॥ ८६॥
सा दीर्घवर्त्तुलपुष्प-विशेषादनेकनिर्देशा।

(तें साटहीमीगराचामेदु।)

श्रय कस्त्रीमहिकानाम।--

सगमदवासा त्वन्या कस्तुरीमिक्किका ज्ञेया॥ ८०॥ प्रातिविकस्वरैका सायोज्ञिदुराऽपि मिक्किका काऽपि। वनमिक्किका नु सा स्यादास्फोता किन्तु समगुणोपेता॥ ८८॥

## श्रथ वासन्तीनाम।---

वासन्ती प्रहसन्ती वसन्तजा माधवी महाजाति:। श्रीतसहा मधुबहला वसन्तदूती च वसुनान्ती॥ ८८॥ वासन्ती शिशिरा हृशा सुरिभः श्रमहारिणी। धिमासामोदिनी मन्द-मदनोन्माददायिनी ॥ ८०॥ नं विरवन्ति । वं बिरवन्तिगे । हिं वसन्तीनेवादि ।)

श्रथ नवमञ्जिका।—

नवमित्रकाऽतिमोदा ग्रैकी ग्रीको ज्ञवा च सा।
सप्तला सुकुमारा च सुरभी स्विमित्रिका।
सुगन्धा शिखरिणी स्थान्नेवाली चेन्दुभूह्मया॥ ८१॥
नवमित्रकाऽतिग्रैत्या सुरभिः सर्वरोगृहृत्॥ ८२॥
(मं रोमालो। कं विरवन्तिभेदा। वम्॰ मोगरा। गो वासन्ती।
"नेयाली" "सेलती" "नेवारी" इति च लोके।)

श्रथ श्रितमुक्तनाम। (नवमिन्नकाभेदः)।— सैवातिमुक्तवाख्या पुण्डुवनान्त्री च काचिदुक्ताऽन्या। मदनो भ्रमरानन्दा कामकान्ता च पञ्चाख्या॥ ८३॥ श्रितमुक्तः कषायः स्थाच्छित्रिरः श्रमनाश्रनः। पित्तदाहज्वरोन्माद-हिक्काच्छिदिनिवारणः॥ ८४॥

(मं, तें, रायबिरवन्ते गौरायबेल; माधनीलता द्रति केचित्।)

ऋष यूधिकानाम —

यूथिका गणिकाऽम्बष्टा मागधी बालपुष्पिका। मोदनी बहुगन्धा च सङ्गानन्दा गजाह्वया॥ ८५॥ \* (म पाग्ढरी जूई। कं बिलियमीक्षे। हिं यूही। गी युँद।)

श्रथ सुवर्णयूथिकानामगुणाः।— श्रम्या यूथी सुवर्णाद्वा सुगन्धा हेमयूथिका। युवतीष्टा व्यक्तगन्धा शिखण्डी नागपुष्पिका॥ ८६॥

<sup>•</sup> गजात्रया प्रष्टपर्व्यायका इत्यर्धः।

हरिणो पोतयूथो च पोतिका कनकप्रभा।

मनोहरा च गन्धाच्या प्रोत्ता त्रयोदशाह्मया॥ ८०॥

यूथिकायुगलं खादु शिशिरं शर्करार्त्तिनृत्।

पित्तदाहत्वषाहारि नानात्वग्दोषनाश्चनम्॥ ८८॥

(मं सोने जुई। कं यरड्मोब्रे। गौ खर्णयुँद्र।)

त्रिय साधारस्य विकाश समग्रसाः।— सितपोतनी समिवका नाम्त्रः कुसुमेन यृथिकाः किथिताः। तिक्त हिमपित्तक पामयञ्चर प्राप्ते व्रस्तादिदोष हराः॥ ८८॥ सर्वासां यृथिका नां तुरसवौर्था दिसाम्यता। सुरूपं तुसुगन्धा छां स्वर्ण यूथ्या विश्रेषतः॥ १००॥

त्रथ कुजनामगुगाः।—

कुछको भद्रतरुणो हत्तपुष्पोऽतिकेसरः ।

महासहः कण्टकाळाः खर्वीऽलिकुलसङ्गुलः ॥ १०१ ॥
कुछकः सुरभिः प्रोतो रक्तपित्तकफापहः ।

पुष्पं तु प्रीतलं वर्ण्यं दाहम्नं वातपित्तजित् ॥ १०२ ॥
(मं काण्टे प्रेवतो । कुछः दति कोङ्गणे प्रसिद्धः । द्विं, गौ, कूजा ।)

त्रथ मुचकुन्दनामगुगाः।—

मुचकुन्दो बहुपतः सुदलो हरिवस्नभः सुपुष्पश्च।

मचकुन्दः कटुतिकाः कफकासिवनाशनस्य कर्णदेशिष्टरः।
सचकुन्दः कटुतिकाः कफकासिवनाशनस्य कर्णदेशिष्टरः।
त्वग्दोषशोफशमनो व्रणपामाविनाशनस्य ॥ १०४॥
(सचकुन्दः इतिःकोञ्जये प्रसिद्धः। ते लोजग्र। तां टड्डो। छत्।
वस्तो। इं नेचकन्द। गौ सुचकुन्दफ्रल, कनकचापाफुल।)

### श्रथ कर्योनामगुगाः।—

करणो ग्रीषपुष्पी स्याद्रत्तपुष्पी च वारणी।
राजप्रिया राजपुष्पी सूद्धा च ब्रह्मचारिणी॥ १०५॥
करणो कटुतिक्तोष्णा कपमारुतनाग्रिनी।
ग्राधानविषविद्धादि-जब्रह्मखासहारिणी॥ १०६॥
(करवीरुणो इति कोङ्गणे प्रसिद्धा।)
ग्रथ माधवीनामगुणा:।—

माधवी चन्द्रविक्षो च सुगन्धा भ्रमरोक्षवा।

सङ्गप्रिया भद्रलता भूमिमण्डपभूषणी ॥ १००।

माधवी कटुका तिक्ता कषाया मदगन्धिका।

पित्तकासव्रणान् इन्ति दाइशोषविनाशिनी॥ १०८॥

' (मं माधवो। कं इन्द्रगीचे। तां गुक्विन्द। तें माधवतोगे।

' द्रां पुळुल गुरिविन्द। गौ माधवौलतार फुल।)

श्रथ गणिकारीनामगुगाः।—

गिषकारी काश्वनिका काञ्चनपुष्पी वसन्तदूती च।
गन्धकुसुमाऽतिमोदा वासन्ती मदमादिनी चैव ॥ १०८॥
गणिकारी सुरिभतरा विदोषशमनी च दाइश्रोषहरा।
कामक्रीड़ाऽऽड़म्बरशम्बरहरचापलप्रसरा॥ ११०॥
(मंगणेरी। गणिकारी इति कोङ्गणे प्रसिद्धा। गो वासन्तीफुल्।)

त्रथ कुन्दनामगुगाः।---

कुन्दसु मकरन्दश्च मृहामोदो मनोहरः। सृत्रांपुष्पः सदापुष्पस्तारपुष्पोऽद्वहासकः। दमनो वनहासय मनोज्ञो रुद्रसिमतः ॥ १११ ॥ कुन्दोऽतिमधुरः श्रोतः कषायः कैश्यभावनः । कफिपत्तहरसैव सरो दीपनपाचनः ॥ ११२ ॥ (मं कुन्दे। कं सुरगि। तें मोज्ञ। गौ कुँदफुल।)

त्रथ वकनामगुवाः।—

वकः पाग्रपतः ग्रैवः शिविपण्डस्य सुत्रतः।
वसुकस्य शिवाङ्गस्य शिवेष्टः क्रमपूरकः।
शिवमक्षी शिवाङ्गादः शाक्षवो रिवसिकातः॥ ११३॥ \*
वकोऽतिशिशिरस्तिको मधुरो मधुगन्धकः।
पित्तदाङ्गकप्रश्वास-स्रमहारी च दीपनः॥ ११४॥
(मं गागीते। कं वगेटाइ। वन् बुका।)

ग्रथ केविकानामगुगाः।---

केविका कविका केवा सङ्गारिनृपवसभा।
सङ्गमारी महागन्धा राजकन्धाऽलिमोहिनो॥ ११५॥
केविका मधुरा शीता दाहिपत्तश्रमापहा।
वातश्रेषकां हन्त्री पित्तच्छिदिविनाशिनी॥ ११६॥
(केरव इति कोङ्गणे प्रसिद्धा।)

त्रय बन्धकनामगुगाः।—

बस्रुको बस्रुजीवः स्थादोष्ठपुष्पोऽर्कवन्नभः। मध्यन्दिनो रत्तपुष्पो रागपुष्पो हरिप्रियः॥ ११७॥

रविसम्मितः द्वादशास्त्रकः।

श्रसितसितपीतलोहितपुष्यविश्रेषाञ्चतुर्विधो बस्यूकः । ज्वरहारी विविधग्रहपिशाचश्रमनः प्रसादनः सवितुः स्यात्॥११८ (मं बान्दुजा। कं बन्दुवे। हिं दोपरिया, गेजुलिया। गो बंधिलिफ्रल, वंधिनी, दोपाटी।)

ऋष विसन्धिनामगुगाः।—

तिसन्धः सान्ध्यकुसुमा सन्धिवस्ती सदाफला।
तिसन्ध्यकुसुमा कान्ता सुकुमारा च सन्धिजा॥ ११८॥
तिसन्धिस्तिविधा ज्ञेया रक्ता चान्या सिताऽसिता।
कफकासहरा रुचा त्वग्दोषश्मनी परा॥ १२०॥
(मं तिसन्धि। कं तिसङ्गि। गौ क्रणकिल, सन्धामिण।)

त्रय जपानामगुषाः।—

जपाख्या श्रोड़काख्या च रक्तपुष्पी जवा च सा।
श्रकंप्रिया रक्तपुष्पी प्रातिका हरिवद्धभा॥ १२१॥
जपा तु कटुक्ष्णा स्थादिन्द्र तुप्तकनाशकत्।
विक्कृदिजन्तुजननी सूर्थ्याराधनसाधनी॥ १२२॥
(मं जासविन्द। कं दासनत। हिं वोड़ हुत। गी
जवाफ्रता।)

श्रय समर।रिनामगुषाः।—

श्वमरारिर्भृङ्गारी सङ्गारिर्मासपुष्पिका। कुष्ठारिर्श्वमरी चैव द्वेया यष्टिलता सुनि:॥ १२३॥ \* तिक्वा श्वमरमारी स्थाद्वातश्वेषाच्चरापः।

<sup>\*</sup> सुनिः सप्तपर्याया दत्यर्थः।

## राजनिघण्टुः।

श्रोफकण्डूतिकुष्ठन्नो व्रणदोषास्थिदोषनुत्॥ १२४॥ (अमरमारो इति मालवे प्रसिद्धा।)

त्रय तर्गोनामगुगाः।---

तर्णी सहा कुमारी गन्धाच्या चार्कसरा सङ्ग्रेष्टा।
रामतर्णी तु सुदला बहुपता सङ्गवसभा च दशाह्या॥ १२५
तर्णी शिशिरा सिन्धा पित्तदाइ ज्वरापहा।
मध्रा सुखपाकन्नी तृष्णाविच्छ दिवारिणी॥ १२६॥
(मंतर्गो। कं चेन्बडे। गौ सं उतौ।)

त्रय राजतस्यीनामगुगाः।---

महती तु राजतरणी महासहा वर्ण्यप्रयाकीऽस्तानः।
ग्रमिलातकः सुप्रयः सुवर्णप्रयास्त सप्ताहः। १२०॥
विश्वेया राजतरणी कषाया कफकारिणी।
चत्रुष्णा हर्षदा हृद्या सुरिभः सुरवस्तमा॥ १२८॥
(मं राजतरणी। कं हिरियहेम्बडे। गी वड् से हती।)

श्रथ रत्तास्त्राननामग्याः।—

श्रय रक्तान्तानः स्याद्रक्तसहाख्यः स चापिरन्तानः।
रक्तामलान्तकोऽपि च रक्तप्रसवस्य कुरवकस्वव ॥ १२८॥
राजालेक्वनकामो रागप्रसवो मधूस्सवः प्रसवः।
सम्मगो भ्रमरानन्दः स्यादित्ययं पच्चचन्द्रमितः॥ १३०॥ \*
एषाः कटुः कुरवको वातामयशोफनाश्यनो ज्वरनुत्।

\* पुचचन्द्रमितः द्वादश्रसं चकः।

## करवीरादिवर्गः।

षाधानशूलकासखासात्तिप्रशमनो वर्ण्यः॥ १३१॥ (मं बनभाड । कं बग्रदगिड् । च्हिं लाल्कटसरैया । गी रक्तभाटी।)

श्रथ किङ्किरातनामगुषाः।—

पीतः स किङ्किरातः पीतास्तानः कुरण्टकः कनकः। पीतकुरवः सुपीतः स पीतकुसुमञ्च सप्तसंज्ञकः स्थात्॥ १३२॥ किष्किरानः कषायोश्यास्तितस्य कपवातजित्। दोपनः शोफकण्डूति-रक्तत्वग्दोषनाशनः॥ १३३॥ (मं पौबलागोरटा। वं होवग्रदगोरटे। ते कींड्गौगु। इं कटसरैया। गौ पीतभाँटि, कांटाभाँटी।)

त्रथ नोलपुष्पानामग्याः।—

नीलपुष्पा तु सा दासी नीलाम्हानसु छादनः। बांला चार्त्तगला चैव नोलपुष्पा च षड्विधा ॥ १३४ ॥ श्रात्तगला कट्सिता कफमारतशूलनुत्। कण्डूकुष्ठव्रणान् इन्ति शोफलग्दोषनाशनो ॥ १३५॥ (मं कालाकोराएटा। कं करियगोरटे। गौ नौलमाँटो।)

त्रथ भिरिटकानामगुगाः।—

कार्वराटी भिग्टी सा वन्यसहचरी तु सा पीता। श्रोणी कुरवक्नाम्त्री कण्टिकनी श्रोणिकिण्टिका चैव ॥१३६॥ साऽन्या तु नीलिभाग्टी नीलकुरग्टश्व नीलकुसुमा च। बाणो बाणा दासी काण्यानिंगला चं सप्तसंज्ञा स्थात्॥ १३७॥ भिण्टिकाः कटुकास्तिता दन्तामययान्तिदास युसम्राः।

वातकप्रशोपकासत्वग्दोषविनाशकारिखः॥ १३८॥ (मं तिन्दिकोराखः। कं सुरुमुद्वगोरटेगह्न। गौ कुलभाटो।)

श्रध उष्ट्रकारहीनामगुर्गाः।—
उष्ट्रकारही रक्तप्रध्यी ज्ञेया करभकारिहका।
रक्ता लोहितप्रध्यी च वर्णप्रध्यी षड़ाह्मया॥ १३८॥
उष्ट्रकारही तु तिकीष्णा रुचा हृद्रोगहारिणी।
तदोजं सध्रं शीतं वृष्यं सन्तर्पणं स्मृतम्॥ १४०॥
(मं उटांटी। कं कावण। तें उट्कटारा। गो उटकाटा।)

त्रगरं कुटिलं वक्तं विनम्तं कुञ्चितं नतम्।

प्राठञ्च नहुषाख्यञ्च दद्गुहस्तञ्च वर्हणम्॥ १४१॥

पिण्डोतगरकं चैव पार्थिवं राजहर्षणम्।

कालानुसारकं चत्रं दीनं जिद्धां मुनीन्दुधा ॥ १४२॥ \*

तगरं प्रोतलं तिक्तं दृष्टिदोषविनाप्रनम्।

विषात्तिप्रमनं पष्यं भूतोसादभयापहम्॥ १४३॥

(पिण्डोतगर इति कोङ्ग्णे प्रसिद्धम्। तें नन्दिवर्द्धनचैद्दु, गन्धि
तगरपादकाः (प्राचलोक्कोप्।)

[ इति पुष्पाणि।]

श्रथ दमननामग्याः।—

श्रथ दमनकसु दमनो दान्तो गन्धोत्वाटो सुनिर्जिटिनः। देखी च पाण्डरागो ब्रह्मजटा पुण्डरोक्षय ॥ १४४॥

\* सुनौन्दुधा सप्तद्रश्रविधा।

तापसपतः पत्नी पवित्रको देवशिखरश्चैव।
कुलपत्रश्च विनीतस्तपस्तिपत्रश्च सप्तधात्रोकः ॥ १४५॥ \*
दमनः श्रीतस्तिकः कषायकह्कश्च कुष्ठदोषहरः।
हन्हतिदोषशमनो विषविस्फोटविकारहरणः स्थात्॥ १४६॥ (म, हिं, दवणा। पञ्जा॰ दोणा। गौ दोना।)

्त्रघ वन्यद्मननामग्णाः।—

श्रन्थस वन्यदमनो वनादिनामा च दमनपर्याय:। १ विश्विस्तम्भनकारो बलदायो चामदोषहारो च॥ १४७॥

(मं राग्यदवगा। कं कादवना।)

श्रथ तुलसीनामगुगाः।—

तुलसी सुभगा तीव्रा पावनी विश्वावत्तभा।
स्रेच्या सुरसा त्रेया कायस्या सुरहुन्दुभी॥१४८॥
स्रिभवेषुपत्नी च मञ्जरी सा प्रिप्रिया।
प्रेपतराचसी ग्यामा गौरी तिद्यमञ्जरी।
भूतन्नी पूतपत्नी च त्रेया चैकोनविंग्रतिः॥१४८॥
तुलसी कट्तिक्तोण्या सुरभिः श्लेषवातित्।
जन्तुभूतिक्रिमिचरा क्चिक्तदात्रग्रान्तिक्तत्॥१५०॥
(मं तुलसीचेभाष्ट्र। ते क्र्ष्ण, गग्गेरचेट्ट, दयुलसी, तुलसीचेट्ट्र।
तां तुलग्री। दां तुलसी। वस्॰ तुलसी। हिं वरग्छा,
तुलसी। गौ तुलसी।)

<sup>\*</sup> सप्तथात्रीकः सप्त, धात्री पृथिवी, एकः सप्तद्शाख्य इत्यर्थः।

<sup>†</sup> वनादिनामा दमनपर्याय इत्यस्यायमेव पिकितार्थी यत् इमनपर्याये ये ये प्रव्दाः स्त्राः तेषां पूर्वतः वन इति प्रव्हं संयोज्य वन्यदमनपर्यायः वोषयः।

भय तुलसीसाधारणनामगुणाः।—
कृष्णा तु कृष्णतुलसी खेता लक्ष्मीः सिताद्वया।
कासवातिक्रिसिविसि-भूतापद्वारिणी पूता॥ १५१॥
(मं दोन्हीतुलसी। कं एरखतुलसी। गी कालतुलसी, भ्रादातुलसी।)

श्रय मस्वनामगुषाः। --

मक्तः खरपत्रसु गन्धपतः फिणिक्सकः।
बहुवीर्थः ग्रीतलकः सुराह्मस् समीरणः॥१५२॥
जम्बीरः प्रस्यकुसमो न्नेयो मक्त्वकस्तथा।
ग्राजग्रसुरिभपत्रो मरीचस् नयोद्ग्र॥१५३॥
हिधा मक्त्वकः प्रोत्तो खेतस्त्रैव सितेतरः।
खेतो भेषजकार्य्यं स्थादपरः शिवपूजने॥१५४॥
मक्तः कटुतिक्तीणः समिकुष्ठितनाग्रनः।
विड्बन्धाभानग्र्लन्नो मान्धत्वग्दोषनाग्रनः॥१५५॥।
भक्ताः गौ मक्याप्तलेर गास्त्र, सुगन्धत्तलसीतिग्रेषः।)
ग्रथ मर्जकनाम।—

अर्जनः सुद्रत्वसी सुद्रपणी मुखार्जनः। उग्रगस्य जम्बीरः कुठिरय कठिस्तरः॥ १५६॥ (मं भाज्यला। कं कगोर्रते। तें तन्नग्गरचेटु। तां गर्गर। सिं वावरो। गो वायुद्रत्वसी।)

श्रथ सिताजैकनाम।—

सिताजनस्त वैक्षाको वटपत्रः कुठिरकः। जम्बोरो गन्धवहुलः सुसुखः कटुपत्रकः॥ १५७॥ (मं ए। पद्धरा प्राचरता। हिं येताज्यता। गी कोटयेतत्वसी।)

# करवीरादिवर्गः।

### श्रय क्षणार्जननाम।---

क्षणार्जनः कालमालो मालूनः क्षणमालुनः। स्थात् क्षणमक्षिका प्रोक्ता गरन्नो वनवर्षः॥ १५८॥ (मं कालाभानवसा। वं करियकगोरते। गौ काखवनवावुदत्वसी।) अध विविधार्जकागुणाः।—

वयोऽर्जका कट्रणाः स्युः कफवातामयापहाः। नेवामयहरा रुचाः सुखप्रसवकारकाः॥ १५८॥

श्रध वनवर्वरिकानामगुणाः।—

वनवर्वरिकाऽन्या तु सुगित्धः सुप्रसन्नकः।
दोषोत्क्रोगो विषन्नय सुमुखः सुद्धापत्रकः।
निद्रातुः शोफहारी च सुवक्राय दशाह्रयः॥१६०॥
वनवर्वरिका चोष्णा सुगन्धा कटुका च सा।
पिशाचवान्तिभूतन्नी न्नाणसन्तर्पणी परा॥१६१॥
(मं श्राजबनाभेद्र। कं सुगित्धिश्रजरा। गो वनवावुद्दत्त्वसौ।)

श्रथ गङ्गापत्रीनामगुगाः।---

गङ्गापत्री तु पत्नी स्थात् सुगन्धा गन्धपतिका।
गङ्गापची कट्णा च वातजिद्वणरोपणी॥ १६२॥

(मंगक्रावती। कं बहुगान्धारी। गो पचापाता।)

त्रथ पाचीनामगुखाः।—

पाची मरकतपत्नी हरितखता हरितपात । पत्नी। सरमिमारिष्टा गा कतपात्रका चैव ॥ १६३ ॥ पाची कटतिक्रोणा सकषाया वातदोषहन्त्री च। यहभूतिकारकारी लग्दोषप्रशमनी व्रणेषु हिता ॥१६४॥

(मंपाचि। कंपचे।)

त्रय बालकनामगुषाः ।---

वालकं वारिपर्यायेकतं क्रीबेरकं तथा।
केश्वं वळमुदीचञ्च पिङ्गञ्च ललनाप्रियम्।
वालच्च कुन्तलोशोरं कचामोदं शशीन्दुधा॥ १६५॥ \*
वालकं शीतलं तितां पित्तवान्तित्वषापद्यम्।
ज्वरकुष्ठातिसारम्नं केश्वं खित्रव्रणापनुत्॥ १६६॥
(मं करम्बाख्न। कं मुख्डिवाल। हिं सुगन्धवाला। गौ गन्धवाला।)

ऋष वर्वश्नामगुगाः।--

वर्वरः सुमुखश्चैव गरप्तः क्षणावर्वरः । सुकन्दनो गन्धपत्रः पूतगन्धः सुराईकः ॥ १६७ ॥ वर्वरः कटुकोणाश्च सुगन्धिर्वान्तिनाप्रनः । विमर्पविषविध्वंसी त्वग्दोषप्रमनस्तथा ॥ १६८ ॥

( इं कासीवावरी। गौ कालवावदा)

श्रय सुरपर्यानामग्याः !--

सरपणें देवपणें वीरपणें सगिधिकम्।
मिश्चपत्रं स्ट्मपत्रं देवाईं गन्धपत्रकम्॥ १६८॥
किट्र्षं सरपणेख क्रिमिम्बासबलासजित्।
दीपनं कफवातम् वर्णे वालिखतं तथा॥ १७०॥
(मं सरप्रित व कं मिश्चपत्रे। गी पुत्रागमेद।)

<sup>\*</sup> ग्रामुधा एका दश्रमं शाविश्रष्टा दावर्थः।

यथ यारामशीतलानामग्याः।--

श्वारामश्रीतला नन्दा श्रीतला सा सुनन्दिनी।
रामा चैव महानन्दा गन्धाक्यारामश्रीतला॥ १७१॥
श्वारामश्रीतला तिक्ता श्रीतला पित्तहारिणी।
दाहशोषप्रशमनी विस्फोटव्रणरोपणी॥ १७२॥
(मं, कं, रामशाला।)

[ इति पतािषा ]

त्रय कमलनामग्याः।—

पायोजं कमलं नभञ्च निलनाक्योजाम्बुजन्माम्बुजं
श्रीपद्माम्बुक्हालपद्मजलजान्यक्योक्हं सारसम्।
पद्भेजं सरसीक्हं च कुटपं पायोक्हं पुष्करं
वार्जं तामरसङ्ग्रीश्यकजे कष्कारिवन्दे तथा॥ १७३॥
श्रतपत्नं विसकुसमं सहस्त्रपत्नं महोत्पलं वारिक्हम्।
सरसिजसिललजपद्भेक्हराजीवानि वेदविक्किमितानि॥१७४॥ \*
कमलं श्र तलं खादु रक्तपित्तश्रमार्त्तिनृत्।
सुगन्धि भान्तिसन्ताप-शान्तिदं तर्पणं परम्॥ १७५॥
(मं कमल। तें तामर। गो पद्म।)

श्रथ पुराद्धरीकनामगुर्याः।—

पुग्डरीकं खेत्पत्नं सिताझं खेतवारिजम्। इरिनेत्नं शरत्पद्मं शारदं श्रमुबद्धभम्॥ १७६॥ पुग्डरीकं हिमं विश्वं सधुरं पित्तनाशनम्।

<sup>\*</sup> वेदविक्विभितानि चत्रस्त्रिंग्रतसंद्धनानीत्वर्धः।

दाहास्त्रश्रमदोषघं पिपासादोषनाश्रनम् ॥ १७०॥ (मं पाग्रहों कमल। कं विलियतावरे। तें तेल्लतामर। गो श्रेतपद्म।)

षथ कोकनदनामग्याः।--

कोकनदमरुणकमलं रक्ताकोजं च शोणपद्मं च।
रक्तोत्पलमरिवन्दं रिविप्रियं रक्तवारिजं वसवः॥ १७८॥
कोकनदं कटुतिक्तं मधुरं शिशिरं च रक्तदोषहरम्।
पित्तकफवातशमनं सन्तर्पणकारणं वृष्यम्॥ १७८॥
(मं रक्तकमल। कं केदावरे। गो रक्तपद्म।)

श्रथ नोलकमलनामगुगाः।— उत्पलं नोलकमलं नोलाजं नोलपङ्गजम्। नोलपद्मं च बाणाह्मं नोलादिकमलाभिधम्॥ १८०॥ नोलाजं ग्रोतलं खादु सुगन्धि पित्तनाशकत्। क्यं रसायने श्रेष्ठं केश्यञ्च देहदाक्यंदम्॥ १८१॥ (मं नोलकमल। कं करियतास्वरे। गौ नोलपद्म।)

श्रथ विविधवाननामगुणाः।— ईषत्थ्वेतं पद्मं निननं च तदुक्तमीषदारक्तम्। उत्पन्नमीषत्रीलं विविधिमितीदं भवेत् वामलम्॥ १८२॥ उत्पन्नादिखं दाइ-रक्तपित्तप्रसादनः। पिपासादाइह्नद्रोग-क्क्दिमुक्क्इरो गणः॥ १८३॥

श्रथ पश्चिनीनामगुगाः।—, पश्चिनी निसनी प्रोक्ता सूटपिन्यक्रिनी तथा।

द्रत्यं रत्यास्य यि-नान्त्री द्वेया प्रयोगतः॥ १८४ ॥

<sup>\*</sup> वसवः श्रष्टसंस्थकानि।

पद्मिनी मधुरा तिक्ता कषाया शिशिरा परा। पित्तक्तिमिश्रोषवान्ति-भ्रान्तिसन्तापश्चान्तिकत्॥ १८५॥ (मं पद्मिनी। कं ताम्बरेयभेद। गौ पद्मकता।)

त्रय पदावीजनामग्याः।--

पद्मवीजन्त पद्माचं गालोद्धं कन्दली च सा।
भेड़ा क्रीश्वादनी क्रीश्वा ग्यामा स्थात्पद्मकर्कटी ॥ १८६॥
पद्मवीजं कटु स्वादु पित्तक्क्रिटिइरं परम्।
दाह्यस्रदोषशमनं पाचनं क्विकारकम्॥ १८०॥

(मं, कं, पद्माच। हिंकमलगाट्टा। गौ दश्चवीज।)

त्रय स्यालनामगुगाः।---

म्णालं पद्मनालञ्च म्णाली च म्णालिनी।
विसञ्च पद्मतन्तु विसिनी निलनी कृष्टम् ॥ १८८॥
म्णालं शिशिरं तिक्तं कषायं पित्तदाइ जित्।
मूत्रक कृष्टि विकार प्रतिकां का विकार परम्॥ १८८॥

(मं कमलतन्तु। वः कमलदनूलु। तें तामर उण्ड, तामरतोगे। गौ पद्मखाँटा।)

त्रघ प्रालुकनामगुणाः।—

पद्मकन्दस्तु शालूकां पद्ममूलं कटाह्मयम्।
शालीनं च जलाल्कां स्थादित्येवं षड़ाह्मयम् १८०॥
शालूकां कटु विष्टिश्व रूचं कचं कफापहम्।
वाषायं कासपित्तम् तृष्णादाहिनवारणम्॥ १८१॥
(चिं कमलकद्। गौ पद्मेर शें हो।)

# राजनिष्ठग्टुः।

### षथ विश्वलगमगुगाः।—

किञ्ज मनरन्द्ञ नेसरं पद्मनेसरम्।
किञ्ज पीतं परागं च तुङ्गं चाम्पेयनं नव॥ १८२॥
किञ्जल्मं मधुरं रुचं कटु चाऽऽस्यव्रणापहम्।
पित्तन्नं शिशिरं रुचं तृष्णादाहृनिवारणम्॥ १८३॥
(मं, नं, गौ, पद्मनेसर।।)

[ प्ति कमलानि । ]

त्रघ उत्पलसाधारयनामगुयाः।—

श्रनृष्णं चोत्पलं चैव रात्रिपृष्णं जलाश्वयम्। हिमाकं शीतजलजं निशापृष्णञ्च सप्तधा॥ १८४॥ हत्पलं शिशिरं खादु पित्तरतार्त्तिदोषनृत्। दाह्रश्रमविभिन्नान्ति-क्रिमिज्वरहरं परम्॥ १८५॥

(मं उत्पत्त। वं मेदिलु। हिं को जि। गौ हेलाफुल ; नालफुल, गुँदिफुन।)

श्रय धवलोत्पलनामगुगाः।—

धवलोत्पलन्तु कुमुदं कन्नारं करवं च श्रीतलकम्।

शश्यकाम्तमिन्दुकमलं चन्द्राक्षं चन्द्रिकाऽम्बुजं च नव ॥१८६॥

कुमुदं श्रीतलं खादु पाके तिक्षं कफापहम्।

रक्तदोषहरं दाह-समिपत्तप्रशान्तिकत्॥ १८०॥

(मं पायदरे जत्यक्ष। कं विश्वियने हेहिलु। हिं को हा।

ंगी श्रादश्नालिक्षलः श्रीतश्रांहि।)

श्रथ नौलोत्यलनामगुगाः।—

नीलोत्यलमुत्यलकं कुवलयिमन्दीवरश्च कन्दोत्यम् । सीगन्धिकं सुगन्धं कुड्मलकं चासितोत्यलं नवधा ॥ १८८॥ नीलोत्यलमतिस्वादु श्रीतं सुरिम सीख्यक्तत् । पाके तु तिक्तमत्यन्तं रक्तपित्तापद्वारकम् ॥ १८८॥ (मं नीलोत्यलकं । कं नेईदिलु । तें नक्कक्लुव । हिं नीलोपर । गी नीलग्नुंदि, नीलोत्यल ।)

त्रव उत्पत्तिनीनामंगुगाः।—

खत्यिक्ती कैरिवणी कुमुद्दती कुमुदिनी च चन्द्रेष्टा। कुवलियनीन्दीविरणी नीलोत्पिलिनी च विद्येया॥२००॥ खत्पिलिनी हिमतिल्ला रत्नामयहारिणी च पित्तन्नी। तापकप्रकासत्वणात्रमविमयमनी च विद्येया॥२०१॥ •(मं खत्पिलिनी। हिं को जि कोटी। गौ गुँ दिलता।) [दित खत्पलानि।]

त्रघ पुष्पद्रवनामगुगाः। —

पुष्पद्रवः पुष्पसारः पुष्पस्तेदश्च पुष्पजः ।
पुष्पित्रय्यासकश्चेव पुष्पाम्बुजः षड़ान्नयः ॥ २०२ ॥
पुष्पद्रवः सुरिभियोतकषायगीस्यो
दाहश्वमातिवासिमोहः खामयनः ।
दृष्पार्तिपित्तकपदोषहरः सरश्च
सन्तर्पणश्चिरमरोचकहारकश्च ॥ २०३ ॥
(अं प्रकोर । गौ फूलेर रस । गोलापजल, दृष्णादि ।
सञ्च दृति के वित् ।)

त्रय जात्यादीनामामोद्धितिकातः।--

जाती भाति सदुर्मनोज्ञमधुरामोदा मुझर्तद्वयं दैगुखेन च मिल्लका मदकरी गन्धाधिका यूथिका। एकाइं नवमालिका मदकरं चाक्कां चयं चम्पकं तीव्रामोदमथाष्ट्रवासरमितामोदान्विता केतकी॥२०४॥ दृखं नानाप्रथितसमनःपत्रपद्माभिधान-संस्थानोक्तिप्रगुणितत्या तहुणास्थाप्रवीणम्। वाचोयुक्तिस्थिरपरिमलं वर्गमेनं पठित्वा नित्यामोदैर्मुखसरसिजं वासयत्वाग्र वैद्यः॥२०५॥ \*

<sup>\*</sup> द्रश्यमिति।—वेद्यः भिष्ठक् "भिष्ठक् वेद्यश्विकत्सकः" द्रत्यभरः।
एनं मया चर्कामिति भावः वर्षे पिठित्वा समभ्यक्ष नित्यं ये प्रामीदाः
तेः प्रविक्तिक्वतया प्रवर्त्तमानसुगन्धिभः सुखं सरिष्ठक्षिव द्रति उपितत्स्मासः तत् प्राण्ण प्रोष्नं यथा स्थात्तथा वास्थतु गन्धयुक्तं करोतु।
वर्गे कोष्ट्रप्रभित्यत प्राष्ट्र।—द्रत्यम् प्रनेन प्रकारेण नाना विविधानि
प्रथितानि स्थातिमापवानि यानि सुमनःपत्रप्रधानि तेषां प्रभिधानसंस्थानीक्तिभ्यां संज्ञानिवासकथनाभ्यां या प्रगुणितता उत्कर्षता तथा
उपजित्तम्। तेषां सुमनःप्रभृतीनां गुणाब्धया गुणकथनेन च प्रवीणं
निपुणतरं, गुणवर्णनपारिपाव्यमपि वर्गेऽस्मिन् वर्णते द्रति भावः। वाचो
वाक्यस्य युक्तिरेव स्थिरः प्रविनग्नरः परिभक्तः यक्ष तथाभूतं नावि
किश्चित् प्रप्रामास्मिकसुक्तमिति भावः। यदा,—पद्मश्चनेनाऽत चरमसंस्था ग्राष्ट्रा, तेन सुमनःपत्रयोः पुष्पवर्गपत्रवर्गयोः पद्माभिः प्रनेकाभिः
प्रभिधानसंस्थानोक्तिभिः या प्रगुणितता उत्कर्णता तथा उपलिकतिनिति।

स्थेयं शैलशिलोपमान्यपि शनैरासाय तज्ञावनां
भियालं यमिनां मनांस्यपि ययुः पुष्पाश्चगस्याश्चगैः ।
तेषां भूषयतां स्रादिकशिरः पत्रप्रस्नात्मनां
वर्गीऽयं वसतिर्मता समनसामुत्तंसवर्गास्यया ॥ २०६ ॥ ।
लोकान् सर्थनयोगतः प्रसमराखामोदयस्यस्ताः
प्रोत्पुत्तानि च यद्यशांसि विश्वदान्युत्तंसयन्ते दिशः ।
तस्यायं दशमः क्रती स्थितिमगादगी नृसिंहिशितः
स्रीन्दोः करवीरकादिरभिधासस्थारचूड़ामणी ॥२००॥ ।
रित श्रीनरहरित्रस्तितिर्वते राजनिष्यदो
करवीरादिवर्गी दश्चमः समाप्तः।

सुमनः प्रब्देनैव पद्मप्राप्तो पुनः पद्मपदग्रहणात् अधिकपदताव्युदासार्धे साधीयः खलुः ददं श्रेषोक्तां व्याख्यानम् ॥ २०५ ॥

- खेर्ये इति।—अत्र येः इति पदमध्याद्यायम्। येः पुष्पाशुगस्य प्रमुनग्रस्य आशुगैः वागैः खेर्ये खिरतायां ग्रेविश्विपमान्यिप अद्रि-प्रस्तरसदृशानि अपि यमिनां मनांसि चित्तानि तद्वावनां तेषां पुष्पाणां भावनां चिन्तां ग्रनैः अस्पम् असाद्य प्राय (किं बिह्निति ध्वनिः) भेदाखं चपलाचं ययुः समुत्काळन्ते स्म दत्य हैः। सुरादिकिश्वरः देवोत्तमाङ्गं भूषयतां तेषां पत्रप्रमूनात्मनां सुमनसां वस्तिः निवासः अयं वर्गः उत्तंस-वर्गाख्या मोलिमण्डनित नासा मता बुधैरिति श्रेषः ॥ २०६॥
- † खोकानिति।—प्रस्मराणि सर्वतो विक्कृरितानि प्रोत्फ्रहानि विकसितानि विश्वदानि विमलानि यस क्षिंचस यशांसि सर्भनयोगतः सर्भननातेण खोकान् मास्वान् मञ्जसा सिटिशि "द्राक् सिटित्यञ्चसा समाः" दत्यमरः। शामोदयन्ति प्रीगयन्ति इति भावः। द्विश्व क्षंस-

# यथ यामादिवर्गः।

श्राम्ताः पश्चविधाः प्रोक्ता जम्बूश्वेव चतुर्विधा । पनसः कदलो चाब्धिः नारिकेलहयं तथा ॥ १ ॥ . खर्जूरो पश्चधा चैव चागे भन्नातरायणो। दाड़िमं तिन्दुकी चाथो ग्रचीटः पीलुको हिधा॥ २॥ पारेवते मधूकं तु हिधा भव्याक्के क्रमात्। ष्ट्राचा विधाऽय कमीरः परुषः पियलो वटः ॥ ३॥ वटो चाम्बिखना प्रचस्तथा चोदुम्बरिस्त्रधा। तखचा बदरञ्चाब्धि बोजपूरं तिधा मतम्॥ ४॥ श्रामलक्यो दिधा चैव चिश्वा चिश्वारसस्तथा। श्राम्नातकोऽय नारङ्गो निम्बुर्जस्बोरकद्वयम् ॥ ५ ॥ कपित्यसुम्बरश्वाय रुद्राची विल्वश्वकी। कतकः कर्कटश्वेव हिधा श्लेषातकस्तथा॥ ६॥ मुष्नकः करमदेश्व तथा तेजः फलस्तथा। विकार्दकः शिवा सप्ताप्यसः पूर्गोऽष्टधा स्मृतः ॥ ७॥

यन्ते भूषिताः सर्वन्ति तस्य स्रीन्दोः पिष्डतमेष्ठस्य न्हिसंदः एव दिश्वता सर्वप्रसः तस्य मिधानां ये सन्भाराः समूद्याः तेषां मूड्यानयो प्रधाने दित भावः, सती मयं वरवीरकादिः वर्गः परिच्छेदः स्थिति समाप्तिम् भगात् गतः॥ २०७॥,

र्संप्तधा नागवली स्याच्यू चैवाष्टधा स्मृतम्। उत्ता श्राम्बादिके वर्गे शून्यचन्द्रेन्द्रसङ्ख्या ॥ ८॥

त्रथ साधारणामनामगुणाः।—

श्राम्तः कामग्रश्रुतो रसालः कामवन्नभः। कामाङ्गः सहकारश्र कीरेष्टो माधवद्रमः॥ ८॥

सङ्गाभीष्टः सीधुरसी मध्ली कीकिलोत्सवः।

वसन्तदूतोऽन्तपलो मदाच्यो मनायालय:॥ १०॥

मध्वावासः सुमदनः पिकरागो नृपप्रियः।

प्रियाम्बः कोकिलावासः स प्रोक्तस्त्रिकराष्ट्रयः ॥ ११॥ \*

श्राम्तः कषायाम्तरसः सुगन्धः कण्ठामयन्नोऽग्निकर्श्व बालः।

म्ब्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेषप्रदः पटुत्वादिकचिप्रदश्च ॥ १२ ॥

ं (मं बाल। न्वा। कं एतियमाविनक। यि। गौ श्राम।)

श्रथ। स्य पकापकतो विभिन्न। वस्यतयाः विश्रेषगुगाः।—

बालं पित्तानिलकफकरं तच्च बडास्थि ताहक् क पक्षं दोषत्रितयग्रमनं स्वादु पुष्टिं गुरुष्ट । दत्ते धार्मचयमाधेकं तर्पणं कान्तिकारि स्थातं त्रस्यात्रमग्रमकती चूतजातं फलं स्थात्॥ १३॥

(मं भाम्ब। पता वां माविनफता तें माविष्टि।)

<sup>\*</sup> विवराष्ट्रयः व्रयोधिं प्रतिनामवः।

<sup>†</sup> वर्ष सम्रातम् अस्थि वीजं (श्राटीति भाषी) यस तथाभूतम्।

त्रथ कोत्रामनामगुगाः।—

कोशास्त्रश्च घनस्कस्थो वनास्त्रो जन्तुपादपः। \*

चुद्राम्ब श्वेति रताम्बो लाचाव्रचः सुरत्रकः॥ १४॥

कोशास्त्रमस्त्रमिलापहरं कफात्ति-

पित्तप्रदं गुरु विदाइविशोफकारि।

पक्षं भवेनाधुरमीषद्पारमन्त्रं

पट्टादियुक्तरुचिदीपनपुष्टिबल्यम् ॥ १५ ॥ क (मंभरो ग्राम्बा। कं ज्रिमाच। हिं कोश्रम्भ। गौ केग्रोष्ट्रा।)

ष्रय राजामनाम।---

राजाम्बोऽन्यो राजफल: स्मराम्बः कोकिलोत्सव:।

मधुर: कोकिलानन्द: कामेष्टो नृपवस्नभ:॥ १६॥

(भं राजाम्बा। कं राजमञ्जू। ते राचमामि ड्विटु।

गौ मालद्ये ग्राम।)

त्रघ महाराजामनाम।—

श्रन्यो महाराजच्तो महाराजास्वकस्तथा।

खूलाम्त्रो मक्मथावासः कङ्गो नीलकपित्यकः॥ १७॥

कामायुधः कामफलो राजपुत्रो रूपासाजः।

महाराजफलः कामो महाचूतस्त्रयोदश् ॥ १८॥

(मं महाराजाम्बा। कं महाराजमानु।)

<sup>, \*</sup> धन्वन्तरीये निघएटी जतुहुमेतिपदं कीश्रासपर्यायवाचित्वेन खद्रिङ्ग। तसात् श्रवापि जन्तुपादपर्याने जतुपादपेति पाठः नाप्रामाश्चितः।

<sup>†</sup> पट्टादि लवगादि।

# श्राम्त्रादिवर्गः ।

#### त्रथ बहुरसालाम्रनाम।—

तस्यापि श्रेष्ठतोऽन्यास्त्रो रसालो बडपूर्वकः। त्रेयस्वव्रलतास्त्रस्य मध्यास्तः सितजास्त्रकः। वनिच्यो मस्यथानन्दो मदनेच्छाफलो सुनिः॥१८॥ \* (मं बडरसालु महाराज श्रम्बा। वं ५कतला श्राम्बा।)

त्रथ राजामगुणाः।—

राजाम्नाः कोमलाः सर्वं कटुम्बाः पित्तदाहदाः ।
सुपक्काः खादुमाधुर्य्याः पुष्टिवीर्य्यवलप्रदाः ॥ २० ॥
राजाम्बेषु तिषु प्रोत्तं साम्यमेव रसाधिकम् ।
गुणाधिकं तु विद्वेयं पर्य्यायादुत्तरोत्तरम् ॥ २१ ॥
बालं राजपलं कपास्तपवनखासात्तिपित्तप्रदं
मध्यं ताह्यमेव दोषबहुलं भूयः कषायाम्बकम् ।
पक्किष्वस्रुरं विदेशस्यः नं तृणाविदाह्यमखासारीचकमोचकं गुरु हिमं वृष्णातिच्ताह्वयम् ॥ २२ ॥

(मं तोन्हीराजाम्बेगुरा। कं मुक्राजमाविनगुरा।)

त्रथ त्रामत्वचादीनां गुराः ।—

माम्रत्वचा कषाया च मूलं सीगन्धि तादृशम्। गं क्चं संग्राहि शिशिरं पुष्यं तु क्चिदीपनम्॥ २३॥ (इति माम्रक्रक्षम्।)

<sup>\*</sup> सुनिः सप्तसंख्यकः 🖟

ने ताह्यां तत्तव्यं कथायमित्यर्थः।

# राजनिष्ठयुः।

त्रय जम्बूनामगुगाः।--

जम्बू सुरिभपता नीलफला खामला महास्त्रस्था।
राजार्हा राजफला श्वकप्रिया मेघमोदिनी नवाह्या॥ २४॥
जम्बू: कषायमधुरा श्रमिपत्तदाहकर्णार्त्तिशोषश्मनी क्रिमिदोषहन्त्री।
खासातिसारकफकासविनाशनी च

विष्टिकानी भवति रोचनपाचनी च॥ २५॥
(मं जाम्बुकः। कं नेरिलुसः। ते नेरडुचेट्ट्। हिं जामून्।
गौ जाम।)

अध महाजम्बूनामगुणाः।—
महाजम्बू राजजम्बू: खण्माता महाफला।
श्वकिषया कोकिलेष्टा महानोला वहरफला। २६॥
महाजम्बूक्णा समधुरकषाया श्रमहरा
निरस्यव्यास्थस्थं भटिति जिल्लमानं खरकरी।
विधन्ते विष्टभं शमयित च शोषं वितन्ते
श्रमातीसारान्तिंखसितकफकासप्रशमनम्॥ २०॥
(मं महाराजजम्ब्। कं दोहनिरल्। गौ वद्यामा।)

जय काकजम्बूनामगुकाः।
काकजम्बूः काकपाला नादेयी काकवस्मा।
भिक्षेष्टा काकनीला च ध्वाङ्कजम्बूर्धनप्रिया॥ २८॥
काकजम्बूः कषायास्ता पाके तु मध्रा गुकः।
दाइसमातिसारसी वीर्थपृष्टिबलप्रदा॥ २८॥
(मंनदीतीरजाम्बू। कंतीरैनिश्ति। गी स्ट्रेजाम।)

श्रथ भूमिजम्बू नामगुगाः।—

श्रन्या च भूमिजम्बू ई खफला सङ्गवसभा इस्ता। भूजम्बू र्भमरेष्टा पिकभन्दा काष्ठजम्बू स्व॥ ३०॥ भूमिजम्बू: कषाया च मधुरा स्नेषपित्तनुत्। द्वया संयाहि द्वलाग्ठ-दोषन्नी वीर्थपुष्टिदा॥ ३१॥ (मं खुद्रजम्बु। कं किन्निरिलु। गौ भूदेजाम।)

श्रथ पनसनामगुणाः।---

पनसतु महासर्जः पिलनः प्रलहक्तः।
स्थूलः कर्ण्यक्षेव स्थाक्यूलपलदः स्मृतः।
अपुष्पपलदः पूत-पाली हाक्षिमतस्तथा॥ ३२॥ क
पनसं मधुरं सुपिक्क्लिं गुरु हृद्यं बलवीर्थेष्ठिदम्।
अमदाहिविशोषनाशनं रुचिक्कदुग्राहि च दुर्जरं परम्॥ ३३॥
(मं प्रणसुपिकलागुण। कं हलिनहण्। वम्॰ पनसः,
जत्तराष्ट्रादा। तां पिक्षा। उत्० पणम। हिं
कर्हल। गौ कंग्टाल।)

श्रय पनसवीजगुगाः।—

देषलाषायं मधुरं तद्दीजं वातलं गुरु।
तस्पलस्य विकारमं रूचं त्वग्दोषनाग्रनम्॥ ३४॥
(मं प्रथस वीजगुर्य। कं इलिंग वीजगुर्य।)
प्रथास्य प्रकापकती विभिन्नावस्थतया विशेषगुर्याः।— •
बालं तु नीरसं द्वस्यं मध्यपकं तु दीपनम्।

अक्रिमतं नवाभिषंमित्यर्थः।

## राजनिष्ठगढ्:

क्चिदं लवणाद्युक्तं पनसस्य फलं स्मृतम्॥ ३५॥ (मं चितिवाफगस्। कं चेसियचलस्।)

अथ कदलीनामगुणाः :---

कदली सुफला रक्षा सुकुमारा सक्तत्फला।
मोचा गुच्छफला इस्ति-विषाणी गुच्छदन्तिका॥ ३६॥
काष्ठीरसा च नि:सारा राजेष्टा बालकप्रिया।
जरुस्तका भानुफला वनलक्षीश्व षोड्श॥ ३०॥

वालं पलं मधुरमत्यतया कषायं पित्तापहं शिशिररूचमयापि नालम्। पुष्यं तदप्यनुगुणं क्रिमिहारि कन्दं पण्च शूलशमकं कदलीभवं स्थात्॥ ३८॥

ऋपि च।--

रक्षापक्षपत्नं कषायमधुरं बख्यञ्च श्रीतं तथा पित्तं चास्त्रविमदेनं गुरुतरं पथ्यं न मन्दानले। सद्यः श्रुक्तविष्ठदिदं क्लमहरं त्रुष्णापहं कान्तिदं दीप्ताग्नौ सुखदं कप्तामयकरं सन्तर्पणं दुर्जरम्॥ ३८॥ (मं केख। कं कहलो। तें अरिटचेष्टु, वृक्षणचेष्टु, दोग्डतोगे। हिं केरा, सवेज, केला। गौ कला।)

त्रय काष्ठकदलीनामगुगाः।--

काष्ठकदली सुकाष्ठा वनकादली काष्ठिका शिलारका। दारकदली फलाच्या वनमोचा चाश्मकदली च॥ ४०॥ ॥ स्यात्वाष्ठकदली रूचा रक्तपित्तहरा हिमा।

गुर्रामन्दाग्निजननी दुर्जरा मधुरा परा॥ ४१॥

(मं काष्ठकेलें। कं मरवाले। गौ काटकला।)

श्रथ गिरिकदलीनामगुगाः।—

गिरिकदली गिरिरका पर्वतमोचाऽप्यरख्यकदली च।
बहुवीजा वनरका गिरिजा गजवझभाऽभिहिता॥ ४२॥
गिरिकदली मधुरहिमा बलवीर्थ्यविद्यद्विदायिनी रूचा।
खट्पित्तदाह्योषप्रशमनकर्ती च दुर्जरा च गुरु:॥ ४३॥
(मंरागकिल। कं कावाल। गौ दयाकला, पाहाईकला।)

त्रन्या सुवर्णकदली सुवर्णरक्षा च कनकरका च।

पीता सुवर्णमोचा चम्पकरका सुरिक्षका सुभगा॥ ४४॥

हेमफला स्वर्णफला कनकस्तका च पीतरका च।

गीरा च गीररका काञ्चनकदली सुरिप्रया षड्भू:॥४५॥ \*

सुवर्णमोचा मधुरा हिमा च स्वर्णायन दीपनकारिणी च।

दृष्णापहा दृष्टिवमोचनो च कफावहा वृष्यकरी गुरुष्य ॥४६॥

(सोनकेलि इति कोङ्ग्ये प्रसिद्धा। उत्० पाटीया।

त्रय सुवर्णकदलौनामगुगाः।--

गौ चाँपावला।)

श्रथ नारिकेलन। मगुगाः।— †
नारिकेलो रसफलः सुतुङः कूर्चश्रेखरः।
टढ़नोलो नीलतर्रमङ्ख्योचतर्रस्तथां॥ ४०॥

<sup>\*</sup> षह्भू: बोडुग्रपर्याया द्रष्यर्थ:।

<sup>†</sup> रखयोरमेदं मत्वा केचित् नारिकेरिमत्यपि पठन्ति।

त्याराजः स्वन्धतर्राचिणात्यो दुरारुः ।
लाङ्ग्ली त्राक्षवनप्रस्तया दृद्धस्वस्थितः ॥ ४८ ॥
नारिकेलो गुरुः स्विन्धः श्रीतः पित्तविनाशनः ।
श्रद्धपक्षस्तृषाशोष-शमनो दुर्जरः परः ॥ ४८ ॥
नारिकेलसः लेलं लघु बच्चं श्रीतलं च मधुरं गुरु पाके
पित्तपीनसत्वषात्रमदाहशान्ति शोषशमनं सुखदायि ।
पक्षमितदपि किञ्चिदिहोशं पित्तकारि रुचिदं मधुरं च
दीपनं बलकरं गुरु दृष्यं वीर्ध्यवर्धनिमदं तु वदन्ति ॥ ५० ॥
(मं नारियलरसः। कं नारियलरसः। तें नारिकदमः। छत्॰
निष्या । वम्॰ नारली । तां देवा, देष्टाः।
हिं नारिएस्। गौ नारिकेलः।)

श्रय नास्तिसख्य सिन्धं गुरु च दुर्जरम्।
खुवरं नारिकेसस्य सिन्धं गुरु च दुर्जरम्।
दाहिष्टिश्वदं रूचं बलवीर्थ्यविवर्षनम्॥ ५१॥
(मं नारियसखोबरें।)

भव मधुनारिकेलनामगुणाः।—

मधुनारिकेलकोऽन्यो माध्वीकफलश्च मधुफलोऽसितजफलः।

माचिकफलो सटुफलो बहुकूची ऋखफलश्च वसुगणिताहः॥५२॥

मधुरं मधुनारिकेलमुक्तं शिशिरं दाहृद्धपार्त्तिपित्तहारि।

बलपुष्टिकरं च कान्तिमग्रां कुक्ते वीर्थविवर्षनं च क्यम्॥५३॥

किश्व।—

माध्वीकं नारिकेलं फलमितिमधुरं दुर्जरं जमुकारि सिग्धं वातातिसारत्रमशमनमथ ध्वसनं विक्रिदीते:। श्रामश्रेषप्रकोपं जनयति कुर्ते चार्कान्तिं बल्ख स्थैर्ये देहस्य धत्ते घनमदनकलावर्षनं पित्तनाश्रम् ॥ ५४ ॥ (मं, कं, महोनारियल। एरनारिकेर दति कोङ्ग्ये प्रसिद्धः। वम्॰ महानारल। गौ वामननारिकेल।)

त्रय खर्ज्रीनामगुगाः।—

खर्जूरी तु खरकान्धा दुष्पुधर्षा दुराक्दा।
नि:श्रेणो च कषाया च यवनेष्टा हरिप्रिया ॥ ५५ ॥
खर्जूरी तु कषाया च पक्षा गौत्यकषायका।
पित्तन्नी कफदा चैव क्रिमिक्कहृष्यवृंहणी ॥ ५६ ॥
(मं सिन्धी। कं ईश्विल्। गौ खेल्रर।)

श्रथ मधुखर्जूरीनामगुगाः।—

मधुखर्जूरी लन्या मधुकर्कटिका च कोलकर्कटिका।
काएकिनी मधुफलिका माध्वी मधुरा च मधुरखर्जूरी ॥५०॥
मधुखर्जूरी मधुरा दृष्या सन्तापित्तशान्तिकरी।
शिशिरा च जन्तुकरी बहुवीर्थिविवर्द्वनं तन्ति॥ ५८॥
(मं मिष्टसिन्धी। कं सींह दिश्वलु। गौ मिष्टिखेजुर।)

श्रय भूखर्जूरीनामगुणाः।---

भूखर्जूरी भुक्ता वसुधाखर्जूरिका च भूमिखर्जूरी। भूखर्जूरी मधुरा शिशिरा च विदाहिपत्तिहरा॥ ५८॥ (मं खषुरिसी। कं किरि इश्विल्। गौ कोटखेजुर।)

श्रथ पिराइखर्जूरीनाम।—

दीप्या च पि एखजूरी खलपिण्डा मधुस्रवा।

फलपुष्पा खादुपिग्डा हयभच्या खराभिधा ॥ ६०॥ \*

. अय राजखर्द्रीनामगुगाः।—

तथाऽन्या राजखर्जूरी राजिपण्डा तथिप्रया।
मृनिखर्जूरिका वन्या राजिष्टा रिप्रसिम्मता॥ ६१॥ क पिण्डखर्जूरिकायुग्मं गौल्यं स्वादे हिमं गुरु। पित्तदाहार्तिम्बासन्नं त्रमहृद्दीर्थेष्ठहिदम्॥ ६२॥

(मं एरडपिगडखर्ज्री। गौ पिगडखेजुर।)

श्रन्यच ।—

दाइन्नी मधुराऽस्विपत्तिश्रमनी तृष्णात्तिदोषापद्या श्रीता श्वासकफश्रमोदयहरा सन्तर्पणी पुष्टिदा। वक्नेर्मान्यकरी गुरुर्विषहरा हृद्या च दत्ते बलं स्विग्धा वीर्थ्यविवर्धनी च कथिता पिण्डास्थ्यकर्त्रूरिका ॥६३॥

त्रघ चारनामगुगाः।---

चारः खद्रः खरस्तस्यो ललनश्चारकस्तथा।
बहुवल्कः प्रियालश्च नवद्रस्तापसप्रियः।
स्नेह्वीजश्चोपवटो भच्चवीजः करिन्दुधा॥ ६४॥ ३३
चारस्य च फलं पक्षं वृष्यं गौल्यास्त्रकं गुरु।
तहीजं मधुरं वृष्यं पित्तदाहार्त्तिनाश्चनम्॥ ६५॥
(,मं चारन्वी। कं चारवीज। गौ चार दानाः प्रियालवीज।)

<sup>•</sup> खराभिधा सप्तनामकाः।

<sup>†</sup> रिपुसिमाता षट्पर्याया द्रव्यर्थः।

<sup>‡</sup> करेन्द्रधा द्वादशाभिधा द्वार्धः।

अध भन्नातकनामगुगाः।-- •

भक्षातंकोऽग्निर्दहनस्तपनोऽक्करोऽनलः।
क्रिमिन्नस्तैलवीजश्च वातारिः स्फोटवीजकः॥ ६६॥
प्रथम्त्रीजो धनुर्वीजो भक्षातो वीजपादपः।
विक्रिवरतक्षेति विज्ञेयः षोङ्शाष्ट्रयः॥ ६०॥
भक्षातकः कटुस्तितः कषायोषाः क्रिमीज्ञयेत्।
कफवातोदरानाह-महदुर्नामनाशनः॥ ६८॥

अपर: ।---

भक्षातस्य फलं कषायमधुरं कोणां कफार्तित्रम-खासानाइविबन्धशूलजठराधानिक्रिमिध्वंसनम् । तस्मज्ञा च विशोषदाइशमनो पित्तापहा तर्पणी वातारोचकहारिदीप्तिजननो पित्तापहा त्वस्नसा ॥ ६८॥ (मं विव। हिं भिलावा। तें जिड़िचेटु, जिड़िवटुलु। वम्• विवस। तां शनकोट्टर । दां भिलवन् । पारस्य भिलादुर । छत्॰ भिल्वय। कं गोडस्बो, केरबीज।

गो भेला।)

श्रथ रायगौनामगुगाः। (राजादनः)।— राजादनो राजफलः चीरष्टचो तृपद्गमः।

निम्बवीजो मधुफलः कपोष्टो माधवोद्भवः॥ ७०॥

<sup>\*</sup> भन्नातवश्रीधनम्;—

<sup>&#</sup>x27;भन्नातकानि पकानि समानीय चिपेज्जले। मज्जन्ति यानि तस्नैन, ग्रुडार्थं तानि योजयेत्। इष्टकाचर्यनिकरेचेषंगान्निर्वेषं भवेत्॥" इति।

चीरी गुक्कपलः प्रोतः शुकेष्टो राजवत्तमः । श्रीपलोऽय दृद्कान्धः चीरशक्तिपश्चधा ॥ ७१ ॥ राजादनी तु मधुरा पित्तम्द्रतुत्तपंणी । ष्ट्रणा स्थीत्यकरी दृद्धा सुक्तिग्धा मेहनाशकृत् ॥ ७२ ॥ (मंरायणी । कं रेवणे । ते मारिते । खिरनी रति शुकेरे प्रसिद्धः । तां पक्ष । वम् ॰ केणीं । हिं चीरी । गो चीरखेजुर ।)

त्रय दाख्मिनामगुगाः।—

दाड़िमो दाड़िमोसारः कुहिमः फलषाड़वः।
करको रक्तवीजय सुफलो दन्तवीजकः॥ ७३॥
मध्रवीजः कुचफलो रोचनः श्वकवस्रभः।
मण्वीजस्तया वस्क-फलो हक्तफलस्य सः।
सुनीलो नीलपत्रस्र ज्ञेयः सप्तद्रशाह्नयः॥ ७४॥
दाड़िमं मध्रमस्त्रकषायं कासवातकफिक्तविनाित्र।
याहि दीपनकरस्र लघूणां शीतलं समस्रं रुचिदािय॥ ७५॥
दाड़िमं दिविधमीरितमार्थेरस्त्रमेकमपरं मध्रस्र।
तत्र वातकफहारि किलास्तं तापहारि मधुरं लघु पय्यम्॥७६॥
(मंदािड्न। वंदािड्न्व। तें डानिस्पचेटु। तां मादलहचेदिंड।
गुर्जे॰ डालम्। उत्॰ दािल्व। सं सानार।
गौ डािल्म।)

श्रथ तिन्दुकनामगुगाः।—

तिन्दुको नीलसारस कालस्कन्धोऽतिसृत्तकः। स्फर्जको रामणसैव स्फर्जनः स्यन्द्रनास्यः॥ ७०॥ तिन्दुकस्तु कषायः स्थात् संग्राही वातक्कत्परः।
पक्कस्तु सधुरः स्निग्धो दुर्जरः स्नेष्मलो गुकः॥ १८॥।
( सं देखक। कं दुखक। तें तेमिक्। तां तुख्किक। वस्॰
तिखोरी। हिं तें हु। गो गाव।)

श्रथ काकतिन्दुकनामगुगाः।---

तिन्दुकोऽन्यः काकपीतुः काकाण्डः क्राक्कतिन्दुकः।
काकस्पूर्णेय काकेन्द्रः काकाण्डः काकविज्ञकः॥ २८॥
काकतिन्दुः कषायोऽन्त्रो गुरुर्वातिकारक्कत्।
पक्षस्तु मधुरः किञ्चित् कपक्रत्यित्तवान्तिष्टत्॥ ६०॥
(मं काण्टटेन्बुरः। कं किरिइन्बुरः। ते तुनि, तुम्कि। तां तुन्ति।
गौ माक्डागाव, माक्डा ते द, के द; प्रावत्त्रप्र।
हिं केन्दु, तेन्दु।)

षथ प्रचीटनामगुषा:।—;

श्रहोटः पार्वतीयश्च फलक्षेत्रो गुड़ाश्यः। कीरेष्टः कन्दरालश्च मधुमज्जा वृष्टक्कृदः॥ ८१॥ श्रह्मोटो मधुरो बखो खिग्धोखो वातिपक्तजित्। रक्तदोषप्रशमनः श्रीतलः कफकोपनः॥ ८२॥ (श्राखोट रित हिमवित प्रसिदः। कोङ्ग्यदेशे श्रखोड़ रित ख्यातः। हिं खरोटनासपाती। प्राक्रतः श्रक्नोड़। गें प्राख्रोट।) श्रष्ट पीलुनामगुषाः।—

पीतुः ग्रीतः सहस्रांग्री धानी गुड़फलस्तथा। विरेचनफलः ग्राखी ग्यामः कर्भवक्षभः॥ ८३॥ अक्षाद्धः कटुकः पीलुः कषायो मधुरान्द्वकः । \*
सरः खादुश्व गुल्मार्थः-श्रमनो दीपनः परः ॥ ८४ ॥
(सं खघुपौलु । कं मिरियें, श्रङ्गनि । तें गोलुगुचेटु, पिन्नवरगोग्छ ।
तां को अ । वन् कक्द्र । हिं सल । गो, कीं, पीलु । )

भय वहत्यो लुनामगुषाः।—
भयसैव वहत्यो लुर्मेहापो लुर्मेहाफलः।
राजपो लुर्मेहावचो मधुपो लुः षड़ाह्वयः॥ ८५॥
मधुरस्तु महापो लुर्वृष्यो विषविनाशनः।
पित्तप्रशमनो रुच श्रामन्नो दोपनीयकः॥ ८६॥
(मं विष्ठलपो लु। कं दो हुपो लु। गुर्जरे स्वनामा प्रसिदः।)

त्रिय पारेवतनामगुगाः।—

पारेवतन्तु रैवतमारेवतकञ्च किञ्च रैवतकम्।

मधुफलमस्तफलाख्यं पारेवतकञ्च सप्ताह्मम्॥ ८७॥

पारेवतन्तु मधुरं क्रिमिवातहारि

वृष्यं त्रषाञ्चरिवदाहहरञ्च हृद्यम्।

मुक्किभ्मस्तमविशोषिवनाशकारि

स्मिश्च क्चमुदितं बहुवोर्थ्यदायि॥ ८८॥

(मं साधारण उत्तरो। कं उत्तरिगे। कामक्ष्ये रैवात इति

प्रसिद्धम्। उत्० प्याह्म। गौ पेयारा।)

श्रथ महापारेवतनामगुगाः।—' महापारेवतं चान्यत् खर्णपारेवतं तथा।

<sup>\*</sup> अङ्गाह्वेति नवसंख्या जेया।

सामाणिजं खारिकं च रक्तरैवतकञ्च तत्। वहत्यारेवतं प्रोक्तं दीपजं दीपखर्जूरी ॥ ८८ ॥ महापारेवतं गौत्यं बलकत्पुष्टिवर्द्धनम्। वृष्यं मूक्क्विरमञ्च पूर्वीक्तादिधकं गुणै:॥८०॥ (मं विद्व उत्तरि। कं दोड़ उत्तरिगे।)

श्रथ मध्कनामगुगाः।—

सधूको सधुष्ठचः स्थात् सधुष्ठीको सधुस्रवः।
गुड़पुष्पो लोभ्रपुष्पो वानप्रस्थय साधवः॥ ८१॥
सधुकं सधुरं शीतं पित्तदाहत्रसापहम्।
वातलं जन्तुदोषन्नं वीर्थ्यपुष्टिविवर्धनम्॥ ८२॥
(कं सङ्क्ष्रद्ये। तां कटद्रह्मपि। तें पित्रा। वन् भोहा।
हिं सह्या। गो महला।)

श्रय जलमधूकनामगुगाः।—

श्रन्यो जलमधूको मङ्ख्यो दीर्घपत्रको मधुपुष्पः। चौद्रप्रियः पतङ्गः कोरेष्टो गैरिकाच्य ॥ ८३॥ द्रोयो जलमधूकस्तु मधुरो त्रणनाशनः। वृष्यो वान्तिहरः श्रीतो बलकारी रमायनः॥ ८४॥ (मं जलमधूकः, जलमह्ने। कं तीरे द्रप्ये। गौ जलमीया।)

. श्रथ मध्कपुष्पफलगुगाः।—

मध्रमपुष्यं मध्रस्य वृष्यं हृद्यं हिमं पित्तविदाहहारि।
फलस्य वातामयपित्तनाश्चि स्रेयं मध्रमहयमेवस्रेतत्॥ ८५॥ (मं दोक्रोमद्व। कं यरह द्रये। गी भीय।फल, भीयाफल ।)

## राजनिष्ठयुः।

श्रय भव्यनामगुगाः।—

भव्यं भवं भविष्यश्व भावनं वक्तशोधनम्।
तथा पिच्छलवीजश्व तश्व लोमफलं मतम्॥ ८६॥
भव्यमन्तं कटूषाश्व बालं वातकफापहम्।
पक्तन्तु मधुरान्तश्व रुचिक्तसामश्रूलहृत्॥ ८०॥
(नीवे इति कोङ्ग्ये प्रसिद्धम्। गौ पालता।)

श्रथ श्राह्यनामगुषाः।—

श्राह्म वीरसेनश्च वीरं वीराह्म तथा।
तत्र विद्याचतुर्जातीः पत्रपुष्पादिभेदतः ॥ ८८॥
श्राह्माणि च सर्वाणि मधुराणि हिमानि च।
श्रश्चीहगुल्मास्न-दोषविध्वंसनानि च॥ ८८॥

( श्रास्क इति द्दिमवति प्रसिद्धम् । गौ श्रालुवोखारा।)

श्रय द्राचानामगुगाः।—

द्राचा चार्रमला कष्णा प्रियाला तापसप्रिया।
गुच्छफला रसाला च ज्ञेयाऽस्रतफला च सा॥ १००॥
द्राचाऽतिमध्राऽस्ता च श्रोता पित्तात्तिदाञ्चित्।
स्रवदोषहरा रुच्या दृष्या सन्तर्पणी परा॥ १०१॥
(संद्राचा। कंद्राचे। तें द्राचपोण्ड, द्राचचेट्ट। तां को दिः
मण्डिरियमाम्। हिं दाख, श्राष्ट्रर। गौ किस्मिम्, श्राष्ट्रर।)

श्रथ गोस्तनीनामगुगाः।—

अन्या कपिलद्राचा मुदीका गोस्तनी च कपिलपता। अमृत्या दीर्घफला मधुवती मधुफला मधूली च॥ १०२॥ हिंदिता च हारहरा सुफला मृद्दी हिमोत्तरापथिका। हैमवती शतवीर्थ्या काश्मीरो गजराजमहिगणिता॥ १०३॥ \* गोस्तमो मधुरा शीता हृद्या च मदहर्षणी। दाहमूक्किज्वरम्बास-ल्या हृज्ञासनाशिनी॥ १०४॥ (मं गोस्तनोद्राचा। कं बेड्गगद्याचे। गौ मनेका।)

श्रथ काकलीद्राचानामगुणाः। श्रया सा काकलीद्राचा जम्बुका च फलोत्तमा।
लघुद्राचा च निर्वीजा सुद्रत्ता किवारिणी।
शिशिरा खासहस्नास-नाशिनी जनवस्नभा॥ १०५॥
(मं लघुद्राचा। कं चिकुद्राचे।)

मधास पकापकतो विभिन्नावस्थतया विश्रेषगुगाः।--

द्राचाबालपतं कट्णविश्रदं पित्तास्तदोषप्रदं मध्यं चाक्तरसं रसान्तरगते रुचातिवक्किप्रदम्। पक्षं चेक्सधुरं तथाऽक्तसिहतं त्रणास्त्रपित्तापहं पक्षं शुक्ततसं असार्त्तिश्रसनं सन्तपेणं पुष्टिदम्॥ १०६॥

त्रपरञ्च।—

श्रीता पित्तासदोषं दमयित मध्रा सिग्धपाकाऽविष्या चत्तुष्या खासकासत्रमविमशमनी शोफल्खाज्वरन्नी। दाहाश्रानभ्रमादीनपनयित परा तर्पणी पक्षश्रष्का द्राचा च्ही खें व्यानापे मदनकलाके लिद्दान्विधन्ते॥ १००॥

• ऐरावितादिनामभेदात् त्रव्र गजराजग्रन्देन, त्रष्टी संस्था ग्रात्याः, निषीग्रन्ते च एवः, तत्रश्र प्रषादग्रसंस्था त्रेया।

## राजनिघण्टुः।

#### श्रथ कर्नारनामगुगाः।—

कर्मारः कर्मरकः पीतफलः कर्मरस मुद्ररकः।
मुद्ररफलस धाराफलकातु कर्मारकसैव॥ १०८॥
कर्मारकोऽन्त उणास वातहृत्पित्तकारकः।
पक्कतु मधुरान्तः स्थात् बलपृष्टिक्चिप्रदः॥ १०८॥
(कर्मार इति कोङ्ग्ये प्रसिद्धः। मं कर्मराचे भाड़।
गौ कामराङ्गा।)

त्रघ परूषनामगुगाः i—

परुषकं तोलपणं गिरिपोलु परावरम्।
नीलमण्डलमल्पास्य परुषञ्च परुस्तथा॥ ११०॥
परुषमकं कटुकं कफार्त्तिजिद्वातापहं तत्फलमेव पित्तदम्।
सोण्डच पकं मधुरं रुचिप्रदं पित्तापहं शोफहरञ्च पीतम्॥१११॥
(मं पर्पका। कं बेटहा। तां दोगिल। तें पृटिकौ। हिं फधूरे,
शुक्री, फह्ना। गौ फल्सा।)

श्रथ पिप्पलनामगुषाः।—

#### श्रन्यच्च । --

अध्यष्टचस्य फलानि पक्षान्यतीवहृद्यानि च शीतलानि ।
कुर्वन्ति पित्तास्त्रविषात्तिदाहं विक्कृदिशोषाक् चिदोषनाश्रम् ॥११५
(मं पिम्पल्। कं त्रर्शल। तें राविचेटु, कुल्जुव्विचेटु।
हिं पिपर। गी अश्रुख।)

श्रय वटनामगुगाः।—

स्थादय वटो जटालो न्ययोधो रोहिणोऽवरोही च।
विटपी रत्तफलय स्तम्धन्हो मण्डली महाच्छायः॥११६॥
यङ्गी यचावासो यचतकः पादरोहिणो नीलः।
चीरी शिफाकहः स्थाद्वहुपादः स तु वनस्पतिन्वभूः॥११०॥ \*
वटः कषायो मधुरः शिशिरः कफिपत्तिजित्।
ज्वरदाहृ तषामोह-व्रणशोफापहारकः॥११८॥
(मं वट। कं श्रालः ते मिरचेष्टु, मारि, पेड़ि मिरि। छत्॰ वीक।
तां श्रल। हिं वर, वर्गट। गो वट।)

त्रथ वटोनामगुबाः।—

नदीवटो यज्ञष्टचः सिडार्थो वटको वटी।

ग्रमरा सिङ्गनी चैव चीरकाष्ठा च कीर्त्तिता॥११८॥
वटो कषायमधुरा ग्रिशिरा पित्तहारिणी।
दाहृष्टणात्रमधास-विच्हिदिशमनी परा॥१२०॥
(मं दंजावडु। कं गालि ग्राल। गी नदीवट।)

ग्रथ ग्रश्रियकानामगुणाः।—

प्रावस्थी लघुपत्री स्थात्पविता इस्वपितका।

नव्भूः एकोनविंग्रत्वाख्यः ।

पिप्पलिका वनस्था च सुद्रा चाम्बत्यसिक्या॥ १२१॥ अस्वत्यिका तु मधुरा कषाया चास्त्रपित्तिजत्। विषदास्प्रममनी गुर्विख्या हितकारिखी॥ १२५॥ (मं अश्वत्यो। कं ईखरिल। हिं पिपली। गो गया अश्वत्य।)

त्रय प्रचदयनामगुगाः।—

प्रचः कपीतनः चीरी सुपार्खीऽय कमण्डलः।
गृष्टी वरोष्ट्रशाखी च गर्दभाण्डः कपीतकः।
पृष्टि प्रवेषः प्रवेषः प्रवेषः महाबलः॥ १२३॥
प्रचयैवापरो प्रवः सुगीतः गीतवीर्यकः।
पृण्डी महाऽवरोष्ट्रय क्रखपणेस्त पिम्परिः।
भिदुरो मङ्गलक्कायो ज्ञेयो द्वाविंग्रधाभिधः॥ १२४॥

अनु का सङ्गलन्काया ज्ञया द्वावश्रधाभधः॥ १२४॥ अन्तः कटकषायश्व शिशिरो रत्नदोषजित्।

मृक्किभमप्रलापन्नो इस्वप्नको विश्रीषतः ॥ १२५॥ (मं पिंप्परि । कं बस्रि । ते गङ्गरयज्ञिष्ट । तां पीरिश्ररावि । चिं पाक्षि, पखर, गजदन्तसद्दीरा । गौ पाक्षु ।)

त्रघ उदुम्बरनामगुगाः।—

उदुम्बरः चीरहची हेमदुग्धः सदाफलः। कालस्त्रन्थो यज्ञयोग्यो यज्ञीयः सुप्रतिष्ठितः॥ १२६॥ ग्रीतवल्को जन्तुफलः पुष्पश्रून्यः पवित्रकः। सीम्यः ग्रीतफलखेति मनुसंज्ञः समीरितः॥ १२०॥ ॥ उदुम्बरं कषायं स्थात्पक्षनः मधुरं हिमम्। क्रिमक्रित्तिरक्षन्नं मूक्कीदाहृद्यपापहृम्॥ १२८॥

<sup>\*</sup> मनूनां चत्रंशात्वादल मनुसंगः चतुर्दश्रसंगो त्रेयः।

## चादिवगै:।

#### श्रिप च।--

श्रीदुम्बरं फलमतीव हिमं सुपक्षं पित्तापहं च मधुरं श्रमशोफहारि। श्रामं कषायमतिदीपनरोचनं च मांसस्य वृद्धिकरमस्रविकारकारि॥ १२८॥ (मं उम्बर। वं श्रत्ति। तें गूलर। गुर्जे०, हिं, गुलार। छत्० छहुम्बर। गो यज्ञ हुसुर।)

श्रथ नयुदुम्बरिकानामगुणाः।—

नद्युद्धितिका चान्या लघुपत्रफला तथा। प्रोक्ता लघुद्देभद्रफला ॥ १३० ॥ लघुद्धस्वराष्ट्वा स्थाद्धाणाद्वा च प्रकोत्तिता। ॥ रसवीय्यविपाकेषु किश्चित्रुग्ना च पूर्वतः ॥ १३१ ॥ (मं नदीतीर उद्दम्बर। कं नारे अत्ति। गो बलाबुसर।)

श्रथ काकोहम्बरिकानामगुगाः।—

क्षणोदुम्बरिका चान्या खरपत्नी च राजिका। उदुम्बरी च कठिना कुष्ठन्नी फलुवाटिका॥ १३२॥ भजाची फलुनी चैव मलपूर्यित्रभेषजा। काकोदुम्बरिका चैव ध्वाङ्गनान्त्री त्रयोदम् ॥ १३२॥ काकोदुम्बरिका भौता पक्ता गौल्याऽन्त्रिका कटु:। खग्दोषापेत्तरकारी तद्दल्शं चातिसारजित्॥ १३४॥

वा्यात्रा पश्चमंत्रका।

(मं काला उद्देवर, काला उन्दा। कं कामिति। तें ब्रह्ममेष्ट्रि-चेट्टु। इंतटिमला, कटुम्भरी, गोउडुम्बरा। गो काठहमुर।)

त्रघ उदुम्बरत्वचागुगाः।—

उदुम्बरत्वचा श्रीता कषाया व्रणनाशिनी । गुर्विणी गर्भसंरचे हिता स्तन्यप्रदायिनी ॥ १३५॥

श्रय बद्रनामगुणाः।—

बदरो बदरो कोली कर्कन्धः कोलफिनिली। सीवीरको गुड़फलो बालेष्टः फलग्रैग्रिरः॥ १२६॥ दृवीजो वृत्तफलः कर्ण्यकी वक्रकण्यकः।

सुवीजः सुफलः खच्छः सुरसः स्मृतिसिमातः॥ १३०॥ \* बदरं मधुरं कषायमकः परिपक्षं मधुराक्तमुणामेतत्। कफक्तत्पचनातिसाररक्तश्रमशोषात्तिविनाशनं च रुचम्॥१३८॥ (मं साधारणवीर। कं येरत्। गौ कुल।)

त्रय बदरपत्रत्वग्वीजगुगाः।—

बदरस्य पत्रलेपो ज्वरदाइविनाश्रन:। त्वचा विस्फोटशमनी वीजं नेत्रामयापहम्॥ १३८॥

श्रथ.राजबद्रनामगुगाः।—

राजबदरो तृपेष्टो तृपबदरो राजवन्नभश्चैव।
पृथुकोलस्तनुवीजो मधुरफलो राजकोलश्च॥ ६४०॥
राजबदर: सुमधुर: शिशिरो दान्नार्त्तिपित्तवातहर:।

\* स्तिसिमातीः श्रष्टादशाष्ट्रः।

वृष्यस्य वीय्यविष्ठं कुरुते शोषस्यमं हरते॥ १४१॥
(मं राजबोर। कं रायस्ततः। हिं वैरी, वेर, वयर। तें रेगुचेटु, रेंच। हत्ः कृष्टि। वम्० वोर। तां रेयन्ति।
गो नार्वेली कुल।)

त्रध भूबद्रनामगुगाः।—

भूबदरी चितिबदरी वज्ञीबदरी च बदिवज्ञी च।
बहुफिलका लघुबदरी बदरफिली सूच्मबदरी च॥ १४२॥
भूबदरी मधुराऽन्त्रा कफवातिकारहारिणी पथ्या।
दीपनपाचनकर्षी किञ्चित्पित्तास्रकारिणी क्चा॥ १४३॥
(भूबीरि इति कील्हापुरमान्ते प्रसिद्धा। हिं भाष्ट्वेर।
गी मेटोकुल।)

त्रथ लघुबद्रनामगुगाः।—

स्वापलो लघुबदरो बच्चकाएः स्वापलको दुःष्पर्धः।

मधुरः श्रम्बराचारः शिखिप्रियसैव निर्दिष्टः॥ १४४॥ \*

लघुबदरं मधुराक्तं पक्षं कफवातनाश्यनं क्चम्।

सिन्धं तु जन्तुकारकमीषत्पित्तार्त्तिदाहशीषष्प्रम्॥ १४५॥

(मं चुद्रवीरि। कं किक्यरतक। गौ डेमाक्कल।)

ष्रथ वीजपूरनामगुगाः।—

वीजपूरी वीजपूर्णः पूर्णवीजः सुकेसरः। वीजकः केसराम्बस्य मातुलुङः सुपूरकः॥ १४६॥ क्चको वीजफलको जन्तुन्नो दन्तुरत्वचः।

<sup>•</sup> ग्रवराद्वार स्वापिकवित् पाठः।

पूरको रोचनफलो हिदेवसुनिसिकातः ॥ १४७॥ \* वीजषूरफलमक्तकटूणां खासकासग्रमनं पचनं च। कर्णक्रोधनपरं लघु हृद्यं दोपनं च क्चिक्रज्ञरणं च॥ १४८॥

तथाच।---

वालं पित्तमरूलफ।स्त्रकरणं मध्यं च तादृग्विधं प्रक्तं वर्णकरं च हृद्यमथ तत्पुणाति पृष्टिं बलम् । शूलाजोर्णविबन्धमारूतकफखासात्तिमन्दाम्निजित् कासारोचकशोफशान्तिदमिदं स्थाकातुलुङ्गं सदा ॥१४८॥

ग्रन्यच ।---

तित्तता दुर्जरा स्थात् क्रिमिकप्रपवनध्वंसिनी स्निष्धमुणं
मध्यं शूलार्त्तिपित्तप्रशमनमखिलारोचकन्नं च गौल्यम्।
वातार्त्तिन्नं कटूणं जठरगदहरं केसरं दीप्यमम्तं
वोजं तित्रां कप्रार्शःखयथुशमकरं वीजपूरस्य पथ्यम्॥ १५०॥
(मं मानुसिङ्गः। कं माधवः। तें माहोप्रलप्नचेटु । उत्० कलम्बाः।
हिं विजीरा। गौ टावालेष्

श्रथ वनवीजपूरनामगुगाः।—

वनवीजपूरकोऽन्यो वनजो वनपूरकश्च वनवीज:।
श्रत्यक्ता गन्धाळ्या वनोज्ञवा देवदूती च॥१५१॥
पीता च देवदासी देवेष्टा मातुलुङ्गिका चैव।
पवनी महाफला च स्वादियमिति वेदभूमिसिता॥१५२॥ १

<sup>\*</sup> हिः विराष्ट्रता देवसुन्यः सप्तर्षयः तेन चतुर्देश दृत्यर्थः।

<sup>†</sup> वेदभूमिमितः चतुर्दशास्था।

श्रम्तः कटूषा वनवीजपूरी रुचिप्रदी वातिवनाश्रमेश्वं। स्थादम्तदोषक्रमिनाश्रकारी काफापहः खासनिष्ट्रनश्च॥१५२॥ (मं वनमाहृतिङ्ग। कं कामाध्यतः।)

श्रय मधुरवीजपूरनामगुगाः।—

मध्रवीजपूरो मध्रपणी मध्रकर्कटी मध्वत्नी।

मध्कर्कटी मध्रफला महाफला वर्षमाना च॥ १५४ ॥

मध्कर्कटी मध्रा शिश्रिरा दाहनाशनी।

किदोषशमनी रुचा वृष्या च गुरुदुर्जरा॥ १५५॥

(मं मधुकाकड़ी। कं सखरमाध्वत्न। हिं मडफटी।)

श्रथ श्रामलकोनामगुगाः।—

श्रामंत्रको वयः स्था च श्रीफला धातिका तथा।
श्रम्ता च श्रिवा श्रान्ता श्रीताऽम्रतफला तथा। १५६॥
जातीफला च धात्रेयो ज्ञेया धाचीफला तथा।
वृष्या वृत्तफला श्रेव रोचनी श्रम्ह्रया॥ १५०॥ अ
श्रामलकं कषायान्तं मधुरं शिशिरं लघ।
दाइपित्तवमीमेह-श्रोफन्नं च रसायनम्॥ १५८॥

श्राप च।—

कटु मधुरकषायं किश्चिदक्तं कफन्नं किश्चित्रकारमितिशीतं इन्ति पित्तास्त्रतापम्। अमवमनविबन्धाधानविष्टभदोषप्रश्मनमस्तामं चामलक्याः फलं स्थात्॥ १५८॥

० श्ररभूष्ट्रया पच्चदंशनानेना।

(मंत्रांवला। कं नेति। उत्० ग्रंडा। हिं श्रणीरा। गौश्राम्ला।)

त्रथ काष्ठधातीनामगुगाः।--

श्रन्यश्वामलकं प्रोत्तं काष्ठधातीफलं तथा। सुद्रामलकमंप्रोत्तं सुद्रजातीफलं तत्॥ १६०॥ काष्ठधातीफलं खादे कषायं कटुकं तथा। श्रीतं पित्तास्त्रदोषम् पूर्वीतामधिकं गुणै:॥ १६१॥ (मं काण्डा शांवद्धाः कं किक्निक्कि। गौ काठ् श्राम्खा।)

श्रय विश्वानामगुगाः।---

चिश्वा तु चुक्रिका चुक्रा साम्बिका शाक चुक्रिका।
श्रम्बी सुतिन्तिड़ी चाम्बा चुक्रीका च नवाभिधा॥ १६२॥
चिश्वाऽत्यम्बा भवेदामा पक्षा तु मधुराम्बिका।
वातन्नी पित्तदाहास्त्र-कफदोषप्रकोपणी॥ १६३॥
श्रम्बकाया: फलं त्वाममत्यम्बं लघ्च पित्तकत्।
पक्षम्तु मधुराम्बं स्थाइदि विष्टभावातिज्ञत्॥ १६४॥
(मं चिश्वा। चिं दम्बी, श्रमबी। कं चुणिसे। तें किए। उत्॰
कंश्रा। तां पुलि। वम्॰ टिन्टज्। गौ तें तुल।)

त्रय पकिचाफलरसगुगाः।—

पक्षचिश्वाफलरसो मधुरास्तो रुचिप्रदः। श्रोफपाककरो लेपादुव्रणदोषविनाश्रनः॥ १६५॥ (मं चिश्ववरबडु। कं इिश्वसिद्या। तें बरक्ट।)

श्रथ विद्यापत्रत्वग्गुगाः।—

चिचापतच शोफमं रत्तदोषव्यथापहम्।

तस्याः शुष्कत्वचाचारं शूलमन्दाम्निनाशनम् ॥ १६६॥

श्रथ विश्वापत्ररसनामगुगाः।— •

यससारस्त प्राकान्तं चुक्रान्तं चान्तचुक्रिका। चिश्वान्त्रमम्त्रचूड्य चिश्वारसोऽपि सप्तधा॥ १६०॥ यससारस्वतीवान्त्रो वातन्नः कफदाइक्तत्। साम्येन प्रकरामित्रो दाइपित्तकफार्त्तिनृत्॥१६८॥ १ (मं चिश्वापत्र। कं इ्यसिनयवे। गो तं तुलपातार रस।)

त्रथ त्रामातकनामगुणाः।—

पान्नातकः पीतनकः किपचूतोऽस्तवाटकः।
गृष्ट्री किपिरसाद्यश्च तनुस्तीरः किपिप्रियः॥ १६८॥
पान्नातकं कषायास्त्रमामस्त् कर्ण्डहर्षणम्।
पत्नन्तु मधुरास्त्राद्यां सिग्धं पित्तकफापस्रम्॥ १७०॥

<sup>\*</sup> नन्तिम् श्रामादिवर्गे केवलं वृत्तादिन।मानेवावस्यवक्तव्यत्व मङ्गीक्रियते; कथमत्र विद्यापत्ररसस्य ग्रह्यम् ? किञ्च तद्ग्रह्यो विद्यापत्रस्य विद्यापत्रस्य विद्यापत्रस्य विद्यापत्रस्य विद्यापत्रस्य विद्यापत्रस्य विद्यापत्रस्य विद्यापत्रस्य विद्यापत्रस्य प्रमिक्तमादितो ग्रह्मीत्वा अन्ते च पत्रं फलं वा प्रयुच्य कर्त्तव्यम्। विद्याप्त्रस्य च परम् अन्वेऽपि सप्त पर्व्यायवाचका ग्रब्दाः सन्ति। तेनात्र रसोक्षेखो न दोषावदः। इति। अत्र विद्यासादित पर्ठमेदोऽपि दृष्यति। पाठयोदनयोः साधीयस्वनिरूपणे वयसुदासीना एव।

<sup>†</sup> सम्येन समभागमया द्रव्यर्थः। यावत्य रिमितः श्रम्सारः तावती एव श्र्वरा द्या।

(मं प्राम्बाडे, दरसालगांवा। कं प्राम्बाडेयकायि। हिं प्राम्बाडा। गी प्राम्डा।) प्राय नागक्षनामगुगाः।—

नारङ्गः स्वानागरङ्गः सरङ्गस्वगश्यसैरावतो वक्कवासः । योगीरङ्गी नागरो योगरङ्गः गश्वाक्योऽयं गश्वपत्नो रवीष्टः ॥१०१ नारङ्गं मधुरं चान्तं गुरूषाचैव रोचनम् । वातामिक्रिमिशूलम्नं त्रमहृद्धलक् चदम् ॥ १७२ ॥ (मं नारङ्ग । ते गंजनिमा, नार्गजिवेष्टु । तां किचिलिचेष्टु । छत्० नारिङ्गो । चिं नाराङ्गो, सत्तरा । गौ कमलावेषु । ) प्राथ निम्बूकनामगुष्ताः ।—

निम्ब्कः स्वादक्तजम्बोरकाच्यो विक्रदीप्यो विक्रिवीजीऽस्त्रसारः। दन्तावातः ग्रोधनो जन्तुमारी निम्बूस स्वाद्रोचनो रुद्रमंत्रः

# 1 863 11

निम्बूपलं प्रथितमस्तरमं कटूणं
गुल्मामवातहरमग्निविविदिकारि।
चक्तुष्यमेतदय कासकपार्त्तिकण्ठविक्विदिहारि परिपक्षमतीव रूचम्॥ १७४॥
। मं निम्बे। कं निम्बू। गौ पातिबेषु।)
स्रथ जम्बीरनामग्रुगाः।—

जखीरो दन्तगठो जभो जभीरजभसी चैव। रोचनको मुखग्रोधी जाष्णारिजन्तिजिनवधा॥ १७५॥ जखीरस्य फलं रसेऽन्हमधुरं वातापहं पित्तकत्

<sup>\*</sup> रहसंजः एकाद्याहः।

पथ्यं पाचनरोचनं बल करं वक्के विष्ठिष्ठिप्रदम्।
पक्षश्चेमध्रं कफार्त्तिश्मनं पित्तास्त्रदोषापनृत्
वर्ण्यं वीथ्यविवर्षनञ्च क्चिक्तरपृष्टिप्रदं तर्पणम्॥ १७६॥
( सं ईड। कं किञ्चले। ते निम्मचेट्ट्। इं जम्बोरो, निम्बू।
गौ गो इत् लेवु, जामोर लेवु।)

श्रय मधुजम्बोरनामगुगाः।—
श्रम्यो मधुजम्बोरो मधुजमो मधुरजमालस्वि।
शङ्कद्रावी शर्करकः पित्तद्रावो च षट्संज्ञः॥ १७०॥
मधुरो मधुजम्बोरः शिशिरः कफपित्तनृत्।
शोषन्नस्तर्पणो दृष्यः श्रमन्नः पृष्टिकारकः॥ १७८॥

(मं साखरनिम्ब्। कं कि सिता गौ मिठा जामीर, सर्वति लेवु।)

त्रय कपित्यनामगुगाः।—

मालू उस्तु कि पित्यो मङ्ख्यो नील मिल्लका च दि ।

याहिफ लि खिरपाकी यित्यफ लः कुचफ लो दि धिफ लि खा ॥१७८॥

गन्धफ ल खा कि पित्रा हित्तफ लः कर भव ल भ खेव ।

दक्त शठः कि ठिनफ लः कर गड़फ ल क खा सप्तद श सं शः॥१८०॥

कि पित्यो मधुरा स्तु खा का यस्ति साशी तलः।

हष्यः पित्ता निलं हिन्त सं या ही व्रण ना शनः॥१८१॥

श्वामं कि पित्यम स्ती श्यां कफ सं या हि वात ल म्।

दोष व्रयहरं पक्षं मधुरा स्तु रसं गुरु॥१८२॥

श्रास पक्षापक्षतो विभिन्न वस्थतया विश्वेषस्थाः।— श्रामं कर्यत्कां कपित्यमधिकं जिल्लाजङ्खावङं तद्दोषत्रयवर्षनं विषद्दं संग्राप्टकं रोचकम्। पक्षं खासविमित्रमक्षमहरं हिक्काऽपनोदच्चमं सर्वं ग्राहि क्चिप्रदं च कथितं सेव्यं ततः सर्वदा॥ १८३॥

> (मं कंविठ। कं बेलजु। तें वेलगचेटु। हिं को इथ्। गो कत्वेल।)

> > त्रय तुम्बस्नामगुगाः। (तुम्बरः)।—

तुम्बरः सीरभः सीरो वनजः सानुजो दिजः।
तीच्यावल्कस्तीच्यापलस्तीच्यापत्नो महामुनिः।
स्मुटफलः सुगन्धिश्च स प्रोक्तो द्वादशाह्वयः॥ १८४॥
तुम्बर्ग्भधरस्तिकः कटूष्यः कफवातनृत्।
श्रूलगुल्मोदराभान-क्रमिन्नो विक्वदीपनः॥ १८५॥
(मं तेन्दु। कं तुम्बरः। हिं तुमरः। गौ ताम्बल्यस्व।)

त्रघ रुट्राचनामगुणाः।—

तद्राचय शिवाचय शर्वाची भूतनाशनः। पावनो नीलकण्ठाची हराचय शिवप्रियः॥ १८६॥ तद्राचमस्त्रमुणाच वातम्नं कफनाशनम्। शिरोऽर्त्तिशमनं तचं भूतग्रहिवनाशनम्॥ १८०॥ (मं, कं, गी, तद्राच।)

श्रथ विल्वनामगुगाः।—

विखः शस्यो हृद्यगन्धः शलाटुः शाख्डित्यः स्थाच्छीपातः कर्कटाहः। शैलूषः स्थाच्छैवपतः शिवेष्टः ' पत्रश्रेष्ठो गन्धपत्रस्तिपतः॥ १८८॥ लच्मीफलो गन्धफलो दुराक्च-स्त्रिशाकपत्रस्त्रिश्वः शिवद्रुमः।

सदाफलः सत्फलदः सुभूतिकः

समोरसार: शिखिनेत्रसंज्ञित:॥ १८८॥ \* विस्वतु मधुरो हृद्य: कषाय: पित्तजित् गुरु:।

कफज्वरातिसारघो रुचिक्कद्दीपनः परः॥ १८०॥

विल्वमूलं विदोषन्नं मधुरं लघु वातनुत्।

फलं तु कोमलं सिग्धं गुरु संग्राहि दोपनम्॥ १८१॥

तदेव पक्षं विज्ञेयं मधुरं सरसं गुरु।

कटुतित्तकषायोणां संग्राहि च विदोषजित्॥ १८२ ॥

(मंबेल। कां वेत्ववन। तें मारडु। तां विल्व। वम् विला।

चिं, गो, वेल।)

मक्षकः सक्षको सक्षी सुगन्धा सुरिभस्तवा।
सुरिभर्गजभच्या च सुवहा गजवक्षभा॥ १८३॥
गन्धमूला मुखामोदा सुन्नीका जलविक्रमा।
हृद्या कुण्टरिका चैव प्रोक्ता त्रास्त्रफला च सा।
किवरहा गन्धफला ज्ञेया चाष्टादशाह्यया॥ १८४॥
सक्षको िक्तमधुरा कषाया ग्राहिणो परा।
कुष्टास्त्रकप्रवातार्थी-व्रण्दोषार्त्तिनाशिनो॥ १८५॥
(मंस्कृति। कंतरिकु। वम् शास्त्रहा)

<sup>•</sup> प्रिखा विद्यतेऽस्य द्रांत ग्रस्यर्थे दन् प्रत्ययः ; शतः प्रिखो ग्रन्निः, त्रयः, नेत्रं च हे, तेन त्रयोविंग्रतिसंद्धा प्राचा।

त्रय कतकामगुगाः।—

कतकोऽम्बुप्रसादश्व कतस्तिक्तफलस्वधा।

रचसु छेदनीयश्व जोयो गुड़फल: स्मृत:।

प्रोत्तः कतफलस्तिता-मरोचश्च नवाह्यः॥ १८६॥

कतकः कटुतिक्रोण्यश्चच्चथः क्रिमदोषनुत्।

र्गिक्क क्लदोषम्नो वीजमब्बुप्रसादनम् ॥ १८७॥

(मं चीलु। वं चिल्लिकायि। गी निर्मालफल।)

त्रय कर्वटनामगुगाः।—

कर्कट: कार्कट: कर्क: चुद्रधावी च स स्मृत:।

चुद्रामलकसंज्ञय प्रोत्तः कर्कफलय षट्॥ १८८॥

कार्कटन्तु फलं रूचं कषायं दीपनं परम्।

कफिपत्तहरं ग्राहि चत्तुषं लघु शीतलम् ॥ १८८ ॥

(मं काकडें। कं वालिंगे। गौ कं क्रोल्।)

श्रथ श्रेषातकनामगुगाः।---

स्रेषातको बहुवारः पिक्छलो दिजकुत्सितः।

श्रीतुः श्रीतफलः श्रीतः श्राकटः कर्दुदारकः।

भूतद्वमो गन्धपुष्यः ख्यात एकादशाष्ट्रयः ॥ २००॥

श्रेषातकः कटुहिमो मधुरः कषायः

खादुश्च पाचनकरः क्रिमिश्रूलहारो।

चामास्रदोषमलरोधवहुवणात्ति-

विस्फोटशान्तिकरणः कफकारकञ्च॥ २०१॥

(मं सेखविष्टा वं चेलु। वम्० भोइन्। उत्० मण। भारस

शुग्पिसन्। तां विद्नि। हिं बहुआर, लसीरा। नो पास्ता।)

ग्रंग भूक वुंदारक नामगुणाः। (श्रेषातक मेदः)।—
भूक वुंदारक श्रान्धः सुद्रश्लेषातक स्तथा।
भूग्री लु चे प्रचित्रं पिच्छ् लो लघुपूर्वकः।
लघुग्रीतः सुद्धापलो लघुभूत द्रुमश्र सः॥ २०२॥
भूक वुंदारो मधुरः क्रिमिदोष विनाशनः।
वातप्रकोपणः किश्चित् सशीतः खणमारकः॥ २०३॥
(मंगोन्दिणः। हि छोटा लसोड़ा।)

त्रय सुष्ककनामगुगाः।—

मुष्तको मोचको मुष्को मोचको मुश्वकस्तथा।
गीलिको महनसैव चारहच्य पाटिलः॥ २०४॥
विषापहो जटालस्य वनवासी स्तीच्याकः।
स्रोतः क्रम्यस्य स हेधा स्थान्नयोदग्रसंज्ञकः॥ २०५॥
मुष्ककः कटुकोऽम्बस्य रोचनः पाचनः परः।
स्रोहगुस्मोदरार्त्तिन्नो हिधा तुस्यगुणान्वितः॥ २०६॥
(मं मोखे। कं मोखदलाइ। ते मोक्षप्रचेटु, मुष्कतग्रह्णेटु।
हिं मोन्ना। गो चग्टापाहल।)

त्रथ करमदेनामगुगाः।—

करमर्दः स्वेणस्य करान्तः करमर्दकः।
स्रिविग्नः पाणिमर्दस्य क्षणापाकपालो स्रिनः॥ २००॥ \*
करमर्दः सिक्तान्त्रो बालो दोपनदाहकः।
पक्षस्त्रिदोषस्रमनोऽक्चिन्नो विषनाशनः॥ २०८॥
(मं करवन्दे। कं करिजिगे। हिं करौंदा। गौ करम्या।)

<sup>•</sup> सुनिः सप्तशंचनः 🕈

त्रथ तेज:फलनामगुषा:।---

तेज:फलो बहुफलस्तथोत्तः शाल्मलीफलः।
फलस्तीच्यादिसंयुत्तः फलान्तस्तवकादिकः।
स्तेयीफलो गन्धफलः कण्टब्रचः प्रकीर्त्तितः॥ २०८॥
तेज:फलः कटुस्तीच्याः सुगन्धिदीपनः परः।
वातस्रेषाऽक्विद्वस्य बालरचाकरः परः॥ २१०॥

(मंकाइपाल। कं गावटे। गो तेजबल।)

अध विकारटकनामगुगाः।—

विवारको मुदुफली ग्रन्थिन: खादुकारक:।

गोकर्यकः काकनाशो व्याघ्रपादो घनद्रुमः॥ २११॥ गर्जाफलो घनफलो मेघस्तनितोद्भवस मुद्दिरफलः।

प्राव्यथो हास्यफल: स्तनितफ़ल: पञ्चदश्रसंज्ञ: ॥ २१२ ॥

विकार्यः कषायः स्थात् कट्र रूची रुचिप्रदः।

दीपनः कफहारी च वस्त्ररङ्गविधायकः ॥ २१३॥

(मं इसी। कं मोलगु।)

त्रय हरीतकोनामगुगाः।— \*

हरीतकी हैमवती जयाऽभया शिवाऽव्यथा चेतिनका च रोहिणी। पथ्या प्रपथ्याऽपि च पूतनाऽस्ता जीवप्रिया जीविनका भिष्यवरा॥ २१४॥

"इरस्य भवने जाता इरिता च स्वभावतः। इरते सर्वरोगांश्च तेन प्रोत्ता इरीतकी॥"

पति निचिताः।

जीवन्ती प्राणदा जीव्या कायस्था श्रेयसी च सा।
देवो दिव्या च विजया विज्ञिनेत्रिमिताभिधा ॥ २१५ ॥ \*
इरीतको पश्चरसा च रेचनो कोष्ठामयन्नी लवणन वर्जिता।
रसायनी नेत्रक्जापहारिणी लगामयन्नी किल योगवाहिनी ॥२१६॥

अन्यच ।—

वीजास्थितिका मधुरा तदन्तस्वग्भागतः सा कटुरुणवीर्या। मांसांशतश्चान्त्ववाययुक्ता हरीतकी पञ्चरसा स्मृतेयम्॥ २१०॥

त्रथ हरीतकीभेदाः।—

हरीतकामृतीत्पन्ना सप्तमेदैरदीरिता।
तस्या नामानि वर्णां व वच्चाम्यय ययाक्रमम् ॥ २१८॥
विजया रोहिणी चैव पूतना चामृताऽभया।
जीवन्ती चेतकी चेति नान्ना सप्तविधा मता॥ २१८॥
श्रवावुनाभिर्विजया सुवत्ता रोहिणी मता।
खल्पत्वक् पूतना ज्ञेया स्थूलमांसाऽमृता स्भृता॥ २२०॥
पञ्चास्ता चाभया ज्ञेया जीवन्ती खर्णवर्णभाक्।
व्यास्त्रान्त चेतकी विद्यादित्यासां रूपलचण्म्॥ २२१॥
विभिवहरीतकीनां प्रत्येकग्री जनस्थानानि, तत्प्रभावाञ्च।—
विन्थाद्री विजया हिमाचलभवा स्थाचेतकी पूतना
सिन्धी स्थादय रोहिणी तु विजया जाता प्रतिष्ठानके।
चम्पायाममृताऽभया च जिनता देशे सुराष्ट्राह्नये
जीवन्तीति हरीतकी निगदिता सप्तप्रभेदा वृधेः॥ २२२॥

<sup>\*</sup> विच्नित्रमिताभिषाक्रयोविप्रतिनामका।

सर्वप्रयोगे विजया च रोहिणी
चतेषु लेपेषु तु पूतनोदिता।
विरेचने स्थादमता गुणाधिका
जीवन्तिका स्थादिह जीर्णरोगजित्॥ २२३॥
स्थाचेतको सर्वरुजापहारिका
नेवामयन्नोमभयां वदन्ति।
इत्थं यथायोगिमयं प्रयोजिता

त्रेया गुणाक्या न कदाचिदन्यथा ॥ २२४ ॥
चेतकी च धता इस्ते यावित्तष्ठति देहिनः ।
ताविदिरच्यते विगात्तग्रभावात्त्र संग्रयः ॥ २२५ ॥
सप्तानामपि जातीनां प्रधानं विजया स्मृता ।
सुखप्रयोगसुलभा सर्वव्याधिषु शस्यते ॥ २२६ ॥
चिप्ताऽपु निमज्जति या सा न्नेया गुणवती भिषक्यर्थः ।
यस्या यस्या भूयो निमज्जनं सा गुणाक्या स्थात् ॥ २२० ॥
इरते प्रसभं व्याधीन् भूयस्तरित यद्वपुः ।

हरीतकी तु सा प्रोक्ता तत्र कीर्दीप्तिवाचकः॥ २२८॥ हरीतकी तु ख्णायां हन्स्तको गलग्रहे। शोषे नवच्चरे जीर्थे गुर्विग्यां नैव शस्यते॥ २२८॥ (मं हिरडा। वं श्रिशिंग्विं। तें करकचेटु । छत्॰ हरिड़ा, करेड़ा। दां कल्रा। तां करकें। हिं हरड़ा। गौ इत्तकी।)

श्रथ विभौतकनामगुणाः।—

विभीतकस्तैलफलो भूतावासः कलिहुमः।

संवर्षकत् वासमाः किष्किष्टची वहिष्कः॥ २३०॥,

हार्थः वर्षपतः किष्किर्धर्मद्गीऽचीऽनिसद्गतः।
बहुवीर्थ्यस्य कासद्गः स प्रोत्तः षोङ्ग्राष्ट्रयः॥ २३१॥
विभीतकः कटुस्तितः कषायोषाः कफापहः।
चत्रुष्यः पलितद्गसः विपाके मधुरी सघुः॥ २३२॥
(मं बेह्याँद्रा। कं तोहे। तें ताखेचेट्टु। तां तिन तिख्ड, तोन्निखः।
हिं वहेड्, तिनास, भैरा। गौ वहेड्रा।)

प्रास् प्राहच्य क्रमुको दीचंपादपः।

वस्त्र प्राहच्य क्रमुको दीचंपादपः।

वस्त्र तर्दृद्धस्त्र विकास मुनिर्मतः॥ २३३॥ #

प्राहच्चस्य निर्यासो हिमः सम्बोहनो गुकः।

विपान सोणानचारः सान्हो वातन्न पित्तनः॥ २३४॥

(मं पोपालाचारनः, पोपाल। मं अडकेयमरन्। उत्॰ गुया।

गौ सुपारी।)

श्राम् पूरामलनाम।—
पूराम् चिक्कणो चिक्कणं चिक्कणं श्रच्याकं तथा।
उद्देगं मसुक्तफलं द्वेयं पूराफलं वसु॥ २३५॥ १
(मं साधारवापोफलः। कं श्रद्धकेयद्वेसकः।)

प्रथ सरीगुगाः।---

सेरी च मधुरा क्चा कषायाका क्षटुस्तथा। पथ्या च कावातको सारिका सुखदोषनुत्॥ २३६॥ • (मं खेरी।)

<sup>•</sup> सुनिः सप्तसङ्ग्रावः।

<sup>।</sup> वंसु भष्टाभिधम्।

श्रय तेल्वनगुगाः। (तेल्वग)।—
तेल्वनं मधुरं रुचं कग्ठशुद्धिकरं लघु।
ित्रदोषश्मनं दीप्यं रसालं पाचनं समम्॥ २३०॥
(मंनेब्रवत्।)

श्रघ गोत्वगुगाः।—

गौत्यं गुहागरं श्वन्यां कषायं कटु पाचनम्। \*
विष्टक्यजठराधान-हरणं द्रावकं लघु॥ २३८॥
(मं चिक्वयोसपारो। गौ चिकसपारि।)

त्रथ घोग्टागुगाः।—

घोग्टा कट्कषायोग्गा कठिना रुचिकारिगो। मलिष्टभागमनी पित्तद्वदीपनी च सा॥ २३८॥ (मं घोग्टपोफल। कं घोग्ट श्रडके।)

त्रय पूर्गीफलगुराः।—

पूगीफलं चेउलसंज्ञकं यक्तत्कोङ्गणेषु प्रथितं सुगन्धि। स्रेषापष्टं दीपनपाचनञ्च बलप्रदं पुष्टिकरं रसाष्ट्रम् ॥ २४०॥

(मं चेडल। कं चेडले।)

भय विश्वगुराः।—

यत्नोङ्गणे विज्ञगुलाभिधानकं ग्रामोद्भवं पूगफलं तिदोषनुत्। ग्रामापहं रोचनक्चपाचनं विष्टकातुन्दामयहारि दीपनम्॥२४१॥ (मं वह्नगुलपोफलें। कं वह्नगुलदक्के।)

<sup>•</sup> गुद्धागरमिति गुद्धागरदेशसमूतिमित्यर्थः। श्रमित्यो ६पितं साधनीयम्।

श्रथ चन्द्राषुरोझवपूगगुगाः।—

चन्द्रापुरोज्ञवं पूगं कफन्नं मलशोधनम्। कटु खादु कषायं च रुचं दीपनपाचनम्॥ २४२॥ (मं चन्दापुरपोफल। वः चन्दापुरदेखके।)

त्रय त्रान्ध्देशोद्भवपूगगुगाः।—

श्रान्ध्रदेशोद्भवं पूर्गं कषायं मधुरं रसे। वातिजिद्वक्तजाद्यन्नमोषदक्तं कफापहम्॥ २४३॥ (मं चोलोपोफल। कं चोलिय श्रदकी।)

श्रथ पूगफलिवश्रेषगुगाः।—
पूगं सम्मोहकत्सर्वं कषायं खादु रचनम्।
तिदोषशमनं रुचं वक्तकोदमलापहम्॥ २४४॥
(मं साधारगणोफला।)

श्रथ श्रष्ताश्रष्ततो विभिन्नावस्थतथा पूगस विशेषगुगाः।—
श्रामं पूगं कषायं मुखमलश्रमनं कग्छशुडिं विधन्ते
रक्तामश्रेषपित्तप्रशमनमुदराधानहारं सरञ्च।
श्रष्कं कग्छामयन्नं रुचिकरमुदितं पाचनं रेचनं स्थात्
तत्पर्णेनायुतं चेत् भटिति वितनुते पाग्डुवातञ्च शोषम्॥२४५॥

श्रय नागवञ्जीनामगुगाः।—

श्रथ भवति नागवन्नी ताम्बू ली फिणिलता च सप्तशिरा। पर्णलता फिणिवन्नी भुजगलता भच्छपत्नी च ॥ २४६॥ नागवन्नी कटुस्तीच्या, तिन्ना पीनसवातिन्त्। कफकासहरा रूचा दाह्र होपनी परा॥ २४७॥ •

(मं साधारणपर्ण। ते' तामलपाक्ष। तां वेष्टिखी। वम्॰ नागवेख। चिं, गी, पान।)

श्रध नागवश्वीभेदादिः।—

सा श्रीवाद्यसादिवाटादिनाना-यामस्तोमस्थानभेदाहिभिना। एकाऽप्येषा देशसृत्साविश्रेषा-नानाकारं याति काये गुणे च॥ २४८॥

मध यौवाटीगुगाः।—

श्रीवाटी मधुरा तीच्या वातिपत्तकपापहा।
रसाच्या सुरसा रुचा विपाने शिशिरा सृता॥ २४८॥
(मं सिरवाडीपान। कं सिरवाडिडी।)

त्रय प्रस्वाटी गुगाः।—

स्यादस्तवाटी कटुकास्तिक्ता तोस्त्या तथोष्या मुखपाककर्ती। विदारिपत्तास्त्रविकोपनी च विष्टभदा वातनिवर्रणी च ॥२५०॥

(मं श्रम्बाड पर्य।)

श्रथ सतसाग्रणाः। (सातसी)।— सतसा मधुरा तीच्णा कट्रुणा च पाचनी। गुल्मोदराधानहरा रुचिक्कद्दीपनी परा॥ २५१॥

(मं सातशीपर्णम्।)

षय सप्तिषारायुषाः। (सदािष्टराः)।—

गुष्टागरे सप्तिम्या प्रसिषा सापर्यज्याऽतिरसाऽतिर्या !

सगिन्ध तीच्या मधुराऽतिष्ट्या सन्दोपनी पुंख्यकराऽतिबख्या ॥ २५२॥

(मं ग्रहगरपर्य।)

षथ श्रमसराग्याः।---

नानाऽन्याऽन्तसरा सुतीन्यामधुरा रूचा हिमा दाहरुत् पित्तोद्रेकहरा सदीपनकरी बच्चा मुखामीदिनी। स्त्रीसीभाग्यविवर्षनी मदकरी राज्ञां सदा वक्षभा गुल्माधानविवन्धजिच कथिता सा मालवे तु स्थिता॥२५३॥ (मालवे श्रङ्गरावर्ण इति प्रसिद्धम्।)

श्रध पटुलिकागुगाः।—
श्रम्भे पटुलिका नाम कषायोशा कटुस्तथा।
मलापकर्षा कर्यस्य पित्तक्षद्वातनाश्रनो॥२५४॥
(श्रम्भुदेशे पोटुकुलिपर्य इति प्रसिद्धम्।)

श्रथ है संगीयागुगाः।—
हैसणीया कटुस्तीच्या हृद्या दीर्घदला च सा।
कामवातहरा रुचा कटुर्दीपनपाचनी ॥ २५५॥
(चौरसमुद्रदेशपर्यम्।)

भय ताम्ब्रस्य विशेषगुषाः।—
सद्यस्त्रोटितभिचितं मुख्यजाजाद्यावदं दोषक्तत्
दाहारोचक्रतत्तदायि मलक्षद्विष्टिन्धं वान्तिप्रदम्।
यमुयो जलपानपोषित्रसं तचेचिरात् स्नोटितं
ताम्ब्रसीदलमुत्तमञ्च क्चिक्षदर्शं तिदोषार्त्तिनृत्॥२५६॥
(मं नवेज्ञ्ने पानीचेगुषः। कं होस्यक्षेद्रसेयकेगुषः।)

#### षय कषाशुक्षपर्यागुगाः।—

क्षणां पणें तिक्तमुणां कषायं धत्ते दाहं वक्क जाडां मलघा। शुभ्यं पणें श्लेषावातामयम्नं पण्यं क्चं दीपनं पाचनच्च ॥२५०॥

श्रय पर्याधारा-श्रीर्यास्त्राम्बूलयोर्याः।—

शिरा पर्णस्य शैथित्यं कुर्यात्तस्यास्त्रहृद्रसः। शीर्णं लग्दोषदं तस्य भित्तते च शितं सदा॥ २५८॥

विना ताम्बूलं पूराभच्यादीषाः।---

श्रनिधाय मुखे पणें पूगं खादात यो नर:।

मतिभंशो दिरद्र: स्यादन्ते स्मरित नो हिरम्॥ २५८॥
श्रय ताम्बू लवौटिकाया: कन्यनाभेदेन गुग्रभेदाः।—

पर्णाधिको दीपनी रङ्गदात्री पूगाधिको रुचदा क्षच्छदात्री।

साराधिको खादिरे शोषदाची चूर्णाधिको पित्तकत्पूतिगन्धा॥२६०॥

त्रथ चूर्णगुगाः।—

चूणं चार्जुनवृत्तजं कपहरं गुलाञ्चमकित्वं शोफन्नं कुटजं करञ्जजितं वातापहं रुच्यदम्। पित्तन्नं जलजं बलाग्निरुचिदं शैलाह्वयं पित्तदं \* स्फाटिकां दृढ्दन्तपंक्तिजननं शुक्त्यादिजं रूच्यदम्॥ २६१॥ (मंचूना। कंचूणं। गौचूण।)

द्धं नानाफलतक्ततानामतक्तहुणादि-, व्यक्ताव्यानप्रगुणरचनाचाक्सीरभ्यसारम्।

**<sup>\*</sup> जलजं में: क्तिकम्।** 

वर्गं वक्राम्बुरहवलभीलास्यलीलारसालं विद्यावद्यः खलु सफलयेदेतमान्त्रायभून्ता ॥ २६२ ॥ \* यान्युपभुष्कानानां स भवति संसारपादपः सफलः । तिषामिष फलानां वर्गः फलवर्ग इति कथितः ॥२६३॥ 'प्यस्थाजस्विकस्वरामलयशःप्राग्भारपुष्पोदगमः सास्रय्यं विबुधेपितानि फलति श्रीमान् करः खर्द्रमः ।

\* ददानीं वर्गसुपसंदरित दत्यिमित्यादितिभिः क्षोत्रैः। विद्यावेदः (कर्त्तृपदम्) विद्यया वेदः न तु नामतः दित भावः। दत्यम्
प्रमेन प्रकारेण नाना विविधाः याः तक्षण्यवताः तासां नामानि ते ते
पूर्वीक्ता गुणादयः गुणप्रकाराध (प्रादिश्रव्द्यात्र प्रकारवाचित्वं
प्रेयम्) तेषां व्यक्ताच्यानानि स्कुटवचनानि तैः या प्रगुणरचना सिनवेश्रप्रक्रष्टता सैव चादः मनोद्दरः सीरभ्यसारः परिमखोत्कर्षः यस्य
तथाभूतम्। पुनः, वक्ताम्बुददं मुखपद्मिव वखमौ प्रासादाग्रस्थितं राष्ट्रं
तत्र या खास्रवीखा चत्यविखासः तस्यै रसाखं चूतव्रचं (सुखश्रीभासंवर्षकत्यवैवसृक्तं) एतं वर्गम् श्रासायभूसा श्रभ्यासवादुक्वेन सफ्लयेत्
सफ्लं कुर्यात्। (प्रार्थनायामिप सिक्ट् दृश्यते)।

† यानीत्यादि।—यानि फलानि उपभुष्ठानानां खादयतां नराणां स प्रसिषः संसारपादपः संसारष्ठतः सफलः चरितायों भवति ; चिति । सिवस्तानेतेषां फलानासुपभीग एव जीवनसाफल्यम् इति भावः ; तेषां फलानानेष वर्गः फलवर्ग इति नासा विष्तः उत्तः, मया इति ग्रीषः।

तस्यायं वितिः सती नरहरेरान्ता दिवा यो वर्गः स्वर्गसभाभिषिभरभिधाचूड्रामणावीरितः ॥२६४॥ \* इति योनरहरिपण्डितिदरिति निचयुराजापरनान्ति योनदिभिधानचूड्रामणी प्रस्तवर्गापराख्यो-ध्यमामादिवर्गे एकादशः।

# षथ चन्दनादिवर्गः।

श्रीखण्डं गवरं पीतं पत्नाष्ट्रं रक्षचन्दनम्।
वर्वरं हरिगन्धञ्च चन्दनं सप्तधा स्मृतम्॥१॥
देवदात हिधा प्रोक्तं चीड़ा सप्तच्छदस्तथा।
सरल: कुडुमे कड्रु: कस्त्री रोचना तथा॥२॥
कर्पूरी स्थाज्जवादिस्तु नन्दी च जातिपत्रिका।
जातीपलञ्च कक्कोलं लवङ्गं स्वादुक्चते॥३॥

\* यखेत्यादि ।—यखनरहित्वविदित्यर्थः, प्रजयं निरन्तरं विक-स्वराणि प्रस्कृष्टितानि प्रमलानि यग्नांसि एव प्राग्भारः उत्कृष्टः पृष्पो-द्रमः कुसुमप्रवृत्तिर्यस्य तथाभूतः श्रीमान् श्रीयुक्तः स्वद्गंभः कर्मपादपः एव करः विक्षपानामीषितानि प्रभित्तवितानि (प्रत्न भावे क्तः) साध्यां एविस्मयं यथा तथा फलति, तस्य कवितः पिष्कृतस्य स्नतौ निर्माणे प्रभिधानां चूड्मणो स्वर्गसभाभिष्यामः स्वर्वेषः प्रश्चिनोकुमारप्रभृतिभिः ईतितः कथितः प्रयम् प्रावादः एकदिशः वर्गः, समाप्तिं सत इतिः ग्रीषः। पगर्थाय विधा मांसी तुक्को गुगुलुस्त्रिधा। रासः कुन्दुक्कः कुष्ठं सारिवा तु दिधा नखी॥ ४॥ स्प्रका स्थीणेयकं चैव सुरा प्रेलेयचीरकः। पद्मप्रपीण्डरीके च लामकं रोहिणी दिधा। श्रीविष्टोशीरनलिका सुनिबाण्यिताह्नयाः॥ ५॥

श्रथं श्रीखण्डनामगुणाः ।—

यीखण्डं चन्दनं प्रोत्तं महाहं खेतचन्दनम् ।
गोशींपं तिलपण्च मङ्खं मलयोद्गवम् ॥ ६ ॥
गन्धराजं सुगन्धच सर्पावासच श्रीतलम् ।
गन्धाच्यं गन्धसारच भद्रश्रीभीगिवसभम् ।
श्रीतगन्धो मलयजं पावनचाष्टभूष्ण्यम् ॥ ० ॥ ७
वीखण्डं कट्रतिक्रशीतलगुणं खादे कषायं कियत्
पित्तभाक्तिवमिञ्चरिक्रमित्वषासन्तापशान्तिप्रदम् ।
दृष्यं वक्रार्जापदं प्रतनुते कान्तिं तनोदेंहिनां
लिप्तं सुप्तमनोजसिन्धुरमदारभादिसंरभदम् ॥ ८ ॥
वेष्ठं कोटरकर्परोपकलितं सुगन्धि सङ्गीरवं
छेदे रक्तमयं तथा च विमलं पीतच यहण्यो ।
खादे तिक्रकटुः सुगन्धबद्धलं श्रीतं यदल्यं गुणे
चौणचार्षगुणान्वितं तु कथितं तचन्दनं मध्यमम् ॥ ८ ॥ ०

(मं साधारयायीखण्ड। कं यीगन्ध। गी साहाचन्द्रन।)

<sup>•</sup> चंचभूत्रयम् एकोनविंद्यातसंत्रकः।

#### यन्यस ।---

चन्दनं हिविधं प्रोक्तं बेट्सुकाङ्संज्ञकम्। बेटं तु साद्रविच्छेदं खयं शुष्कं तु सुक्काङ्ग ॥ १०॥

त्रध वेष्ट्चन्द्ननामकारगं, तद्गुगाम्।—

मलयाद्रिसमीपस्थाः पर्वता बेष्टसंज्ञकाः । तज्जातं चन्दनं यत्तु बेष्टवाच्यं क्षचित्रते ॥ ११ ॥ बेष्टचन्दनमतीव श्रीतलं दाइपित्तशमनं ज्वरापहम् । क्षदिमोह्यविक्षष्ठतिमिरोक्षासरक्षशमनं च तिक्षकम् ॥ १२ ॥ (मं बेष्ट्रश्रीखग्छ । कं बेष्टपचेगन्य ।)

श्रय सुक्षिन्दनगुगाः।—

सुका डिचन्दनं तिक्षं क्षच्छिपित्तास्त्रदाहनुत्। शैत्यसुगन्धदं चाद्रं शुष्कं लेपे तदन्यया॥ १३॥ (मं सुका डिगन्थ।)

श्रय कैरातनः मगुणाः । ( श्रवर )।—

नातिपीतं कैरातं शबरञ्चन्दनं सुगन्धम्।

वन्यश्व गन्धकाष्ठं किरातकान्तश्च ग्रैलगन्धं च॥ १४॥ कैरातमुणां कटुगोतलञ्च श्लेषानिलन्नं स्वमिष्तश्चारि। विस्फोटपामादिकनाग्रनञ्च त्वषापष्टं तापविमोत्तनाग्नि॥ १५॥

( प्रवत्यन्दनं दति को ख्यो प्रसिद्धम् । )

श्रथ पौतनामगुगाः।—

पीतमन्धं तु कालीयं पीतकं माधवप्रियम्। कालीयकं पीतकाष्ठं वर्षरं पीतचन्दनम्॥ १६॥ पीतश्व श्रीतलं तिक्तं कुष्ठश्लेषानिलापहम्।
कण्डू विचित्तं दहु-क्रिमिष्टलान्तिदं परम्॥ १६॥
(पीतचन्दन इति होसपादेशे प्रसिद्धम्। कलम्बक इति
द्राविड्देशे प्रसिद्धम्।)

श्रथ पताङ्गनामगुगाः।—

पत्ताक्ष्येव पत्राङ्गं रत्ताकाष्ठं स्राङ्गदम्।
पत्नाक्ष्यं पद्दरागञ्च भार्यावृत्त्वञ्च रत्ताकः ॥ १८॥
लोहितं रङ्गकाष्ठञ्च रागकाष्ठं कुचन्दनम्।
पद्दरञ्जनकञ्चेव स्राङ्गञ्च चतुर्दश् ॥ १८॥
पत्नाङ्गं कटुकं रूचमन्तं शीतं तु गौत्यकम्।
वातिपत्तिञ्चरम्नञ्च विस्फोटोन्मादभूतद्वत् ॥ २०॥
(भं पतङ्ग। तें चैवमन्। हिं,वम्०, पत्तङ्। गौ वकम्, रोहन।)

त्रघ रक्तचन्दननामगुगाः।—

रत्तचन्दनिमदञ्च लोहितं शोणितञ्च हरिचन्दनं हिमम्।
रत्तासारमय ताम्मसारकं चुद्रचन्दनमयार्कचन्दनम्॥ २१॥
रत्ताचन्दनमतीव शोतलं तित्तमीचणगदास्त्रदोषनृत्।
भूतिपत्तकप्रकाससञ्चरभ्यान्तिजन्तुविमिजिन्नृषापहम्॥ २२॥
(मं रत्ताचन्दन। तें एर्रगन्धपृचेकः। तां सेन्श्राण्डनम्। सण्डले
सुर्ख द्रित पारस्रदेशीयभाषा। सण्डले श्रस्तर द्रित
श्राद्वदेशे प्रसिद्धम्। दां, हिं, लालचन्दन।
गौरत्तचन्दन।)

श्रध वर्षरनामगुगाः।—
वर्षरीत्थं वर्षरकं खेतवर्षरकं तथा।

योतं सुगन्धि पित्तारि सुरिभ चिति सप्तथा ॥ २३ ॥ वर्षरं योतलं तिक्तं काफमार्गतापत्तिलः । ज्ञान क्रिका विश्वेषाद्रक्तदोषजित् ॥ २४ ॥ (मं वर्षगन्ध ।)

भव हरिचल्ननामगुवाः।—
हरिचल्नं सुराईं हरिगत्वामेन्द्रचः नं दिव्यम्।
दिविजस महागत्वं नन्दनजं लोहितस्व नवसंभ्रम्॥ २५॥
अदेख्य्यं तु दिव्यं तिक्तहिमं तदिह दुर्लभं मनुजैः।
पित्ताटोपविलोपि चन्दनवस्त्रमग्रोषमान्धतापहरम्॥ २६॥
(हरिचल्न हति कोह्यो प्रसिद्यम्। गौ सारचल्न।)

श्रय चन्दनसामान्यगुणाः।— चन्दनानि समानानि रसती बीव्यंत तथा। भिद्यन्ते किन्तु गन्धेन तत्राद्यं गुणवत्तरम्॥ २०॥ श्रय देवदावनामगुणाः।—

देवदात सरदात दात्रकं स्निधदात्रसरादिदात च।
भद्रदात शिवदात शास्त्रवं भूतहारि भवदात तद्रवत् ॥२८॥
स्निधदात स्नृतं तिक्तं स्निधोणं श्लेषवातित्।
शासदोषविवन्धार्थः-प्रमेहच्चरनाश्रनम्॥ २८॥
(मं चोपडादेवदात। हिं देवदार। गौ देवदात।)

मध देवकाष्ठनामगुषाः।—
देवकाष्ठं पृतिकाष्ठं भद्रकाष्ठं सुकाष्ठकम्।
चिक्रिष्यदाक्कश्चेव काष्ठदाक् षड़ाम्चयम्॥ ३०॥
देवकाष्ठम् तिक्रोष्णं कृषं श्लेषानिकाप्रम्।

भूतदोषापष्टं धक्ते लिप्तमङ्गेषु कालिकम् ॥ ३१॥ (मं, कं, काश्देवदारः।)

देवदार हिधा चेयं तत्राद्यं सिग्धदार्कम्।

हितीयं काष्ठदाक् स्यादृहयोनीमान्यभेदतः॥ ३२॥

त्रथ चीडुानामगुगाः।---

चीड़ा च दारगया गयबधूर्गयमादनी तर्णो।
तारा च भूतमारी मङ्ख्या तु कपाटिनी ग्रहभीतिजित् ॥३३॥

चौड़ां कटूणा कासन्नी कफिन्होपनो परा। चत्यक्तसिवता सा तु पित्तदोषभ्त्रमापहा॥ ३४॥

(मं चौडादेवदाव।)

त्रथ सप्तपर्यनामगुषाः।—

सप्तपर्णः प्रवर्षः शक्तिपर्णः सुपर्णकः।

सप्तक्कदो गुक्कपुष्पोऽयुग्मपणी मुनिक्कदः॥ ३५॥

वृह्यवग्बहुपर्णेश्वतथा शास्त्रालिपत्रकः।

मदगन्धो गन्धिपणी विज्ञेयो विज्ञभूमितः॥ ३६॥ \*

सप्तपर्व तिक्षीश्वास्त्रिदीषष्ठश्च दीपनः।

मद्गान्धो निरुन्धेऽयं व्रणरत्तामयक्रिमीन् ॥ ३७॥

(मं सातवणा। कं एखेखग। तें एडाकुख, प्ररिटाकु। वम्॰

कातविषा। इं कातियान्। गौ कातिम।)

षय दरलनामगुगाः।—

सरससु पूर्तिकांष्ठं तुम्बी पीतहुक्तियतो दीपतकः। स सिन्धदाक्संज्ञः सिन्धी मारीचपत्रको नवधा॥ ३८॥

<sup>•</sup> विश्विभूनितः सर्वदिश्वसंश्रकः।

सरल: कटुतिक्रोषा: कफवातिवनाशन:।

त्वग्दोषशोफकण्डूति-व्रणञ्च: कोष्ठशिष्ठद:॥ ३८॥
(मं, वम्, सुरुचेभाष्ट्र। तें गरिके, देवदारिचेट्ट्र। तां सरल-देवदारो। दां चिर्। हिं चिरकापेड़, सरल, धूपसरल। गौ सरल।)

त्रय कुङ्मनामगुणाः।—

त्रेयं कुङ्गममग्निशेखरमस्काश्मीरजं पीतकं काश्मीरं रुधिरं वरच्च पिश्चनं रक्तं शठं शोणितम्। बाङ्कीकं घुस्यं वरेख्यमर्ग्यं कालेयकं जागुड़ं कान्तं विक्किशिखच्च केसरवरं गौरं कराचीरितम्॥ ४० कुङ्गमं सुरिभ तिक्तकटूण्यं कासवातकफ्काण्डरुजान्नम्। मूर्धशूलविषदोषनाशनं रोचनच्च तनुकान्तिकारकम्॥ ४१ (मं कुङ्गमकेसर। तें कुङ्ग। हिं जाफरान्। गौ कुङ्म।)

श्रथ त्यकुङ्गुननामगुणाः।—
त्यकुङ्गुमं त्यासं गन्धित्यं शोणितञ्च त्यपुष्पम्।
गन्धाधिकं त्योत्यं त्यगीरं लोहितं च नवसं सम्॥ ४२॥
त्यकुङ्गुमं कटूषां कफमारुतशोफनुत्।
कण्ड्तिपामाकुष्ठाम-दोषम्नं भास्करं परम्॥ ४३॥
(त्यकुङ्ग इति काभ्मोरे प्रसिडम्। मं त्याकेश्वरः।
गो कुङ्गिघासः।)

श्रध प्रियङ्कनामगुगाः।—

प्रियङ्गः फलिनी श्यामा प्रियवज्ञी फलप्रिया।

\* कराचौरितं द्वाविंग्रत्याख्यं कथितम्।

गौरी गोवन्दनो हत्ता कारका कड़ कड़ नी ॥ ४४ ॥
भङ्गरा गौरवक्षी च सुभगा पर्णभेदिनी ।
सभा पीता च मङ्गल्या श्रेयसी चाङ्गभूमिता ॥ ४५ ॥ \*
प्रियङ्गः श्रीतला तिक्ता दाइपित्तास्रदोषजित् ।
वान्तिश्रान्तिज्वरहरा वक्तजाद्यविनाश्रनी ॥ ४६ ॥
(मं प्रियङ्गः कं नेपिंलग् । तें प्रेंकस्रपुचेटु । वम्॰ गहुला।
हिं प्रियङ्गः। गौ प्रियङ्गः।)

श्रय कस्तूरीनामगुगाः।—

वस्तूरो सगनाभिस्तु मदनी गश्चचितिका।
विधमुख्या च मार्जारो सुभगा बहुगश्चदा॥ ४०॥
सहस्रविधी श्यामा स्थात्कामानन्दा सगाग्डजा।
कुरङ्गभी लिता मदो सगमदस्तथा।
श्यामली काममोदी च विज्ञेयाऽष्टादशाह्मया॥ ४८॥
कस्तूरी सुरभिस्तिक्ता चह्नुष्या मुखरोगजित्।
किलासकपदीर्गश्च-वातालक्षीमलापहा॥ ४८॥
(मं कस्तूर। ते कस्तूरिपिक्त। हिं कस्तूरी। गो सगनाभि।)

त्रथ कखूरीभेदाः।—

कपिला पिङ्गला कष्णा कस्तूरी विविधा क्रमात्। नेपालेऽपि च काश्मीरे कामरूपे च जायते॥ ५०॥ साऽप्येका खरिका ततस्र तिलका ज्ञेया कुलित्याऽपरा पिण्डाऽन्याऽपि च नायिकेति च परा या पश्चभेदाभिधा।

मक्भूमिता एकोनविंग्रतिसंचका।

सा श्रदा सगनाभितः क्रमवशादेषा चितीशोचिता
पचत्यादिदिनत्रयेषु जनिता कस्त्रिका स्त्र्यते ॥ ५१ ॥
चूर्णाक्रतिसु खरिका तिस्त्रका तिसाभा
कौस्त्यवीजसदृशो च कुस्तित्यका च ।
स्रूला ततः कियदियं किस विण्डिकास्या
तस्याश्र किश्चिद्धिका यदि नायिका सा ॥ ५२ ॥
श्रय कस्त्रीपरीचा।—

खादे तिक्का पिद्धरा केतकीनां गर्स धत्ते लाघवं तोलने च।
याऽपु न्यस्ता नैव वैवर्ण्यमीयात्वस्त्री सा राजभीग्या प्रयस्ता॥५३
मणि च।---

या गर्सं केतकोनामपहरित मदं सिन्धुराणाञ्च वर्णे खादे तिका कटुर्वा लघुर्य तुलिता मदिता चिक्कणा स्थात्। दाइं या नैति वक्की शिमिशिमिति चिरं चक्केंगन्या हुताशे सा कस्त्री प्रशस्ता वरम्गतनुजा राजते राजभोग्या॥ ५४॥

#### म्रन्यस् ।---

वासे जरति च हरिणे चीणे रोगिणि च मन्दगन्धयुता। कामातुरे च तरुणे कस्तूरी बहुलपरिमला भवति॥ ५५॥

मय क्रिमकसूरी सचयम्।—

या सिन्धा धूमगन्धा वहति विनिहिता पीततां पाथसीऽन्त-निःश्रेषं या निविष्टा भवति इतवहे भस्त्रसादेव सद्यः। या च न्यस्ता तुलायां कलयति गुरुतां महिता रुचतास भ्रेया वस्त्रिकेणं खलु क्षतमतिभिः क्षतिमा नैव सेव्या ॥५६॥ (मं कारोकोककूरीक्षक्षम्।)

### चन्दनादिवर्गः।

### श्रथ कस्तू रौप्रशंसा। --

शुडो वा मिलनोऽसु वा सगमदः किं जातमेतावता कोऽप्यस्थानविध्यमत्कृतिनिधिः सौरभ्यमेको गुणः। येनासौ स्मरमण्डनैकवसतिभीले कपोले गले दोर्मूले कुचमण्डले च कुरुते सङ्गं कुरङ्गोद्दशाम्॥५०॥ श्रय गोरोचनानामगुणाः।—

गोरोचना रुचि: शोभा रुचिरा शोभना शुभा। गौरो च रोचना पिङ्गा मङ्गल्या पिङ्गला शिवा॥ ५८॥ पीता च गौतमी गव्या वन्दनीया च काञ्चनी। मध्या मनोरमा श्यामा रामा भूमिकराह्या॥ ५८॥ \*

गोरोचना च शिशिरा विषदोषह न्ही । रूचा च पाचनकरी क्रिमिकुष्ठहन्ही। भूतग्रहोपशमनं कुरुते च पथ्या शृङ्गारमङ्गलकरी जनमोहिनी च॥६०॥ (मंगोरोचन। गोगारोचना।)

श्रथ कर्पूरनाम।—

कर्ष्रो घनसारकः सितकरः श्रोतः श्रशाद्धः शिला श्रीतांश्रिक्षिवालुका हिमकरः श्रीतप्रभः श्राम्भवः। श्रभांशः स्मिटिकाभ्यसारमिहिकाताराभ्यचन्द्रेन्दव-श्रम्द्रालोकतुंषारगीरकुमुदान्धेकादशाद्धा हिशः॥ ६१॥ (मं कर्ष्रस्। हिं काप्राणो कर्ष्रा)

भूमिकराह्मया प्रकविंग्रतिसंज्ञका।

# राजनिघग्ट्: ।

श्रथ कर्प्रभेदाः, तदृश्याश्व।—

पोतासो भोमसेनस्तदनु सितकरः शङ्करावाससंज्ञः प्रांशः पिञ्जोऽब्दसारस्तदमु हिमयुता बालुका ज्रिटका च। पश्चादस्यासुषारस्तदुपरि सिइमः श्रोतलः पिक्वकाऽन्या कपूरस्येति भेदा गुण्रसमन्नमां वैद्यदृश्येन दृश्याः॥ ६२ ॥ कपूरो नूतनस्तितः स्निष्धश्रीश्णोऽस्नदाहदः। चिरस्थो दाहदोषघ्न: स धीत: श्रभक्तत्पर: ॥ ६३ ॥

त्रथ कर्ष्यलच्यानि।—

शिरो मध्यं तलं चेति कपूरिस्त्रविधः स्मृतः। शिर: स्तभाग्रसञ्जातं मध्यं पर्णतले तलम् ॥ ६४ ॥ भाखिदिशदपुलकं शिरोजातं तु मध्यमम्। सामान्यपुलकं खच्छं तले चूर्णं तु गौरकम्॥ ६५॥ स्तभगर्भिखतं श्रेष्ठं स्तभवाद्ये च मध्यमम्। खक्कमोषत् हरिद्राभं शुभ्रं तन्मध्यमं स्नुतम्। सुदृढ़ं शुभ्नरूचं च पुलकं बाह्यजं वदेत्॥ ६६॥

श्रपि च।--

खच्छं भुङ्गारपत्रं लघुतर्विश्रदं तोलने तिक्तकचेत् खादे शैत्यं सुहृद्यं बहलपरिमलामोदसीरभ्यदायि। नि:स्नेष्ठं दार्क्यपत्नं ग्रुभतरमिति चेत् राजयोग्यं प्रशस्तं कपूरं चान्यथा चेष्ठहतरमश्रने स्कोटदायि व्रणाय ॥ ६०॥

(तें कर्रपोतासु)।

श्रथ चीनकनामगुणाः। (कर्पृरिवर्शकः)।— चीनकश्चीनकपूरः क्षित्रमो धवलः पटः। मेघसारसुषारश्च द्वीपकपूरजः स्मृतः॥ ६८॥ चीनकः कटुतिक्रीण ईषच्छीतः कफापहः। कग्छदोषहरो मेध्यः पाचनः क्रिमिनाश्रनः॥ ६८॥ (गो चीनर कर्पूर।)

त्रध जवादिनामगुणाः।—
जवादि गत्धराजं स्यात् क्षित्रमं मगचर्मजम्।
समूहगत्धं गत्धाळां स्निष्धं साम्त्राणिकदेमम्।
सुगत्धं तैलनिर्यासं कुटामोदं दशाभिधम्॥ ७०॥
सीगन्धिकं जवादि स्यात् स्निष्धश्चोणां सुखावहम्।
वाते हितं च राज्ञाञ्च मोहनाङ्गादकारणम्॥ ७१॥
(मं जवादोकस्त्रौ। गो खाटाश्रो।)

श्रध जवादिलचगम्।— जवादि नीलं सिस्मिधमीषत्पीतं सुगन्धदम्। श्रांतपे बहुलामीदं राज्ञां योग्धं न चान्यथा॥ ७२॥

त्रणीकस्तृणिकस्तृणी पीतकः कच्छपस्तथा।
नग्दी कुठेरकः काग्तो नन्दीवृची नवाद्वयः॥ ७३॥
नग्दीवृचः कटुस्तिकः ग्रीतस्तिकास्त्रदाहृजित्।
ग्रिरोऽत्तिखेतकुष्ठनः सुगन्धः पृष्टिबीर्थदः॥ ७४॥
(नन्दीवृच द्रित कोड्यो प्रसिदः। ते विद्विष्टु। हिं वेखियाप्रार्थः। गो त्र्यागाद्य।)

श्रय जातीयत्रीनामगुषाः।—
जातीपत्री जातिकोशः सुमनःपित्रकाऽपि सा।
मालतीपत्रिका पश्च-नाम्त्री सीमनसायिनी॥ ७५॥
जातीपत्री कटुस्तित्रा सुर्भः कफनाशनी।
वक्षविश्रयज्ञननी जाख्यदोषनिक्षन्तनी॥ ७६॥
(मं जायपत्री। कं जाइपत्री। हिं जावत्री। गौ जेत्री।)

श्रथ जातीपालनामगुगाः।—
जातीपालं जातिशस्यं शालूकं मालतीपालम्।
मज्जासारं जातिसारं पुटं च सुमनःपालम्॥ ७०॥
जातीपालं कषायोश्यं कटु कण्टामयासिजित्।
वातातिसारमेहमं लघु दृष्यं च दीपनम्॥ ७८॥
(मं जाइपाल । गी जायपाल ।)

त्रवं कक्षोलनामगुणाः। (कक्षोल)।—
कक्षोलनं क्षतपलं कोलकं कट्नं फलम्।
विदेशं स्थूलमरिचं कर्कोलं माधवोचितम्।
कक्षोलं कट्फलं प्रोत्तं मारीचं कट्रसिमतम्॥ ७८॥
किक्षोलं कटु तिक्षोणं वक्षजाद्यहरं परम्।
दीपनं पाचनं कच्चं कफवातनिक्षन्तनम्॥ ८०॥
(मं कक्षोल। गौ केंकिला।)

श्रध लवज्जनामगुगाः।— लवज्जनिका दिव्यं लवज्जं श्रीखरं लवम्। रुद्रसन्मितम् एकादशाभिषम्। श्रीप्रषं देवज्ञसमं क्चिरं वारिसक्षवम् ॥ ८१ ॥ तीच्णप्रषं तु सङ्गारं गीर्वाणकुसमं तथा। प्रष्यकं चन्दनादि स्थात् ज्ञेयं तयोदशाह्वयम् ॥ ८२ ॥ लवङ्गं शीतलं तिक्तं चच्चुष्यं भक्तरोचनम्। वातपित्तकपञ्चञ्च तीच्णं मूर्डक्जापहम्॥ ८३॥

ऋपिच।-

लवङ्गं सोष्णवं तीच्णं विपाकं मधुरं हिमम्। वातिपत्तकफामम्नं चयकासास्त्रदोषनृत्॥ ८४॥ (मं, कं, खवङ्गकिका। तें खवङ्गलु। दां खवङ्। पारस्य लींग, मेखक्। तां किरम्वर। हिं लोङ्। गौ खवङ्ग।)

श्रथ खादुनामगुगाः।—

खादुस्वगरुमार: स्यात् सुध्रम्थो गन्धध्रमजः। खादुः कटुकषायोषाः सधूमामोदवातजित्॥ ८५॥ (भंश्रगरु। तें इरुगुडुचैटु। हिंश्रगर।)

त्रथ क्षणागरनामगुगाः।—

क्षणागर स्थादगर शृङ्गारं विखरूपकम्।

श्रीषें कालागर केश्यं वसकं क्षण्यकास्कम्।

धूपा वसरं गन्ध-राजकं द्वादशास्त्रयम्॥ ८६॥

क्षणागर कट्रणस्य तित्रं लेपे च श्रीतलम्।

पाने पित्तहरं किश्वित् विद्रोषन्नमुदास्तम्॥ ८०॥

(मं, कं, क्रणागर, शिश्रवाचे माड़। द्विं कालागर।

गी काल श्रार ।)

श्रथ काष्टागरनामग्याः।—

श्रनार्थिकमसारश्च क्रिमिजम्धश्च काष्ठकम् ॥ ८८॥ काष्ठागरु कटूषाञ्च लेपे रूचं कफापहम्॥ ८८॥ (मं, कं, काष्ठागरु। गौ पौत श्रगुरु।)

त्रघ दाचागरनामगुगाः।---

दाहागक दहनागक दाहककार्धं च विक्किकाष्ठद्य।
धूपागक तैलागक पुरच्च पुरमधनवक्षभच्चेव॥ ८०॥
दाहागक कटुकोणां केशानां वर्षनच्च वर्ण्यंच।
श्रपनयति केशदोषानातन्ते सन्ततच्च सीगन्थम्॥ ८१॥
(दाहागक इति गुर्जरे प्रसिक्षम्।)

त्रय मङ्गल्यानामग्याः। ( त्रागर्भदः )।—

मङ्गल्या मिस्तिका गन्ध-मङ्गलाऽगरुवाचका।
मङ्गल्या गुरुशिशिरा गन्धाच्या योगवाहिका॥ ८२॥
(मङ्गल्यागरु इति केदारे प्रसिद्धः।)

त्रघ जटामांसीनामगुषाः।—

मांसी तु जिंटला पेशी क्रव्यादी पिशिता मिशी। किशिनी च जटा हिंस्ना जटामांसी च मांसिनी॥ ८३॥ जटाला नलदा मेषी तामसी चक्रवर्त्तिनी। माता भूतजटा चैव जननी च जटावती। सगभचाऽपि चेत्येता एकविंशतिधाभिधाः॥ ८४॥ सरिभित्त जटांमांसी कषाया कटशीतला।

काफहरूतदाहमी पित्तमी मोदकान्तिसत्। ८५॥ (मं साधारणजटामांसी। चिं कनुषर। गो जटामांसी।)

स्व ग्रन्थमांसी नागुणाः !— दितीया गन्धमांसी च केशी भूतजटा स्मृता । पिशाची पूतना चैव भूतकेशी च लोमशा । जटाला लघुमांसी च ख्याता चाङ्गिमताह्वया ॥ ८६ ॥ \* गन्धमांसी तिक्तशीता कफकण्ठामयापद्या । रक्तपित्तद्वरा वर्ष्णा विषभूतज्वरापद्या ॥ ८७ ॥ (मं, कं, बद्दुलगन्धजटामांसो।)

श्रव श्राकाश्रमां श्री नामगुणाः।— श्राकाश्रमां से स्वाध्नाध्ना निरालम्बा खसम्भवा। सेवाली स्वाध्नावि च गौरी पर्वतवासिनी॥ ८.८॥ श्रम्ममां सिमा शोफ-व्रणनाड़ी क्जापहा। लूतागर्दभञालादि-हारिणी वर्णकारिणी॥ ८८॥ (श्राकाश्रमटामां सो। श्रस्थाः वेदारे डत्यसिः।)

त्रय तुरुष्यानामगुषाः।—

तुरुको यावनो धूम्त्रो धूम्त्रवर्णः सगिक्षिकः। सिक्कतः सिक्कसारश्च पीतसारः कपिस्तथा॥ १००॥ पिखाकः कपिजः कष्कः पिखिडतः पिण्डतेलकः। करिवरः क्षत्रिमको लेपनो सनिभूद्वयः॥ १०१॥ प

- \* प्रकुभिताद्वया नवाभिधा।
- † सुनिभूष्वयः सप्तद्शी क्वाः ।

तुरुष्कः सुर्भिस्तिकः कट्सिग्धश्च कुष्ठजित्। कफिपत्ताश्मरोमूताघातभूतज्वरात्तिजित्॥ १०२॥ (मं पिग्डतेल। गी शिलारस।)

त्रथ गुरगुलुनामगुगाः।—

गुग्गुलुयवनिहष्टो भवाभोष्टो निशाटकः। जटालः कालनिर्यासः पूरो भूतहरः शिवः ॥ १०३॥ कीशिकः शाभवो दुर्गी यातुन्नो महिषाचकः। देवेष्टो मत्रदेश्योऽपि रचोचा रूचगन्धकः। दिव्यस्तु महिषाच्य नामान्येतानि विंश्रति:॥ १०४॥ गुग्गुलुः कट्तिक्तोष्णः कफमारुतकासजित्। क्रिमिवातोद्रप्नोइ-शोफाशीन्नो रसायनः ॥ १०५॥

(मं गुरगुलु। तें गुग्गिलमुचेटु। गौ गुरगुल।)

त्रध गन्धराजनामगुषाः।—

गम्धराजः खर्णकणः सुवर्णः कणगुगगुलः। कनको वंश्रपोत्रश्च सुरसञ्च पलङ्कषः॥ १०६॥ कणगुगगुलुः कटूषाः सुरभिर्वातनाश्रनः। श्रूलगुल्मोदराभान-कफन्नश्व रसायनः॥ १००॥ (मं सागगुग्गुलु।)

त्रय भूमित्रगुरगुलुनामगुर्याः।—

गुग्तु खतीयोऽन्यो भूमिजो दैत्यमेदजः। दुगोन्नाद इड़ाजात ग्रागादिरिपुसभावः। मजाजो मेदज्यैव महिषासुरस्थवः ॥ १०८॥ गुगुलुर्भूमिजस्तितः कटूषाः कफवातिजित्। जमाप्रियस भूतन्नो मेध्यः सौरभ्यदः सदा॥ १०८॥ (मं भूमिजगुग्लु इति काश्रीदेशे प्रसिद्धः। गौ श्राश्रापूरौधूप इति लोके।)

त्रय रालनामगुगाः।—

रालः सर्जरसंखैव शालः कनकलोङ्गवः।

ललनः शालनिर्यासो देवेष्टः शीतलस्तथा ॥ ११०॥

बहुरूपः शालरमः सर्ज्जनिर्यासकस्तथा।

सुरिभ: सुरधूपश्च यच्चधूपोऽग्निवस्नभ:।

काल: कललज: प्रोक्तो नान्त्रा सप्तदशाङ्कित:॥ १११॥

रांलस्तु शिशिरः स्निग्धः कषायस्तित्तसंग्रहः।

वातिपत्तहरः स्फोट-कण्डूतिव्रणनाश्रनः ॥ ११२ ॥ (मं राख । कं सर्ज्ञरसः । तें सर्ज्ञ, सर्ज्ञरसमु । पञ्चा० राज्ञप्रस्।

चिं विंखि। गौ धूना।)

त्रघ कुन्दुरुकनामगुखाः।—

कुन्दुरुकः सीराष्ट्रः शिखरी कुन्दुरुककुन्दुकस्तीन्तः। गोपुरको बहुगन्धः पालिन्दो भीषणश्च दशसं तः॥ ११३॥ कुन्दुरुर्मधुरस्तितः कपपित्तार्त्तिदाहनुत्। पाने लेपे च शिशिरः प्रदरामयशान्तिकत्॥ ११४॥ (मं कुन्दुरुक। कं इड़बोछ। गो कुन्दुरुखोटो।)

त्रथ कुष्ठनामगुगाः।—

क्षष्ठं राजाऽगदो व्याधिरामयं पारिभद्रकम् । रामं वानीरजं वार्प्यं ज्ञेयं लग्दोषसुत्पलम् । कुक्षश्च पाटवं चैव पद्मकं मनुसंद्रकम्॥ ११५॥ \* कुष्ठं कट्रणां तित्रां स्थात् कफमारुतकुष्ठजित्। विसपेविषकण्डूति-खर्जूदद्वष्नकान्तिकत्॥ ११६॥ (मं कोष्ट। तें चेंगलिकोष्ठ। इं कूट्। गो कुड़।)

भ्रथ सारिवानाम।— सारिवा भारदा गोपा गोपवक्षी प्रतानिका। गोपकन्या लताऽऽस्फोता नवान्ना काष्ठसारिवा॥ ११७॥ (गो भ्यानालता।)

त्रथ कषामूलोनामगुषाः।—
सारिवाऽन्या कषामूलो कषा चन्दनसारिवा।
भद्रा चन्दनगोपा तु चन्दना कषावक्षप्रपि॥ ११८॥
सारिवे दे तु मधुरे कफवातास्त्रनाभने।
कुष्ठकष्डूञ्चरहरे मेहदुर्गन्धिनाभने॥ ११८॥
(मं सारिवा। कं भ्रेंववेख। हिं उपलसरो, गोरियासाड। उत्॰
गुयापानमूल। गो अनन्तमूल।)

त्रथ नखनामगुषाः।—

नखः कररहः शिल्पी ग्रिक्तः ग्रहः खुरः श्रफः । वलः कोशी च करजो हनुर्नागहनुस्तथा ॥ १२० ॥ पाणिजो बदरीपत्नो धूप्यः पण्यविलासिनो । प्रस्थिनालः पाणिरुहः स्थादष्टादशसंज्ञकः ॥ १२१ ॥ नखः स्थादुण्यकटको विषं हन्ति प्रयोजितः ।

• मनुसंचकं चतुदंशनामकम्।

कुष्ठकण्डू व्रणन्न स्व भूतिवद्रावणः परः॥ १२२॥ (मं नख। तें नखसुचिष। गौ नखी।)

ष्रय पत्रीनामगुगाः।—

नखोऽन्यः स्याद्वलनखः क्र्टस्ययक्रनायकः । चक्री चक्रनखस्यस्यः काली व्याप्रनखः स्नृतः ॥ १२३ ॥ द्वीपिनखो व्यालनखः खपुटो व्यालपाणिजः । व्यालायुधो व्यालबलो व्यालखद्भय षोड्ग् ॥ १२४ ॥ व्यालनखसु तिक्तोषाः कषायः कप्पवातित् । कुष्ठकण्डूत्रणप्रस वर्णः सीगन्ध्यदः परः ॥ १२५ ॥ (मं, ७त्॰ वाघनखा । गो व।घनखी ।)

श्रय स्रवानामगुवाः।—

स्रका च देवी पिश्वना बधूय कोटिर्मनुर्बाद्धाणिका सुगन्धा। समुद्रकान्ता कुटिला तथा च मालालिका भूतलिका च लघी। ॥ १२॥॥

निर्माखा सुजुमारा च मालाली देवपुत्रिका।
पश्चगुप्तिरस्वक्ष्रीक्ता नखपुष्पी च विंश्रति: ॥ १२७॥
स्पृक्षा कटुकषाया च तिक्ता स्रेषाित्तिकासिजित्।
स्रेषमेहास्मरीक्तष्क्र-नाश्चनी च सुगन्धदा॥ १२८॥
(मं स्का। कं हिके। ते सृक्ष्यनेडुद्रव्यम्। गी विड्रिंशाक।).

त्रघ खौषीयनामगुषाः।---

स्थीणयनं बहिपाखं ग्रुक्कदं । सय्बद्धं ग्रुक्कवं तथा।

विकीर्णरोमापि च कीरवर्णकं विकर्णसंज्ञं इरितं नवाष्ट्रयम्॥ १२८॥ यं कफवातम्नं सुगन्धि कट्रतिक्तकम्। पित्तप्रकीपशमनं बलपृष्टिविवर्ष्डनम्॥ १३०॥ (मं खोणेय। कं खोणजे। हिं धुनेर। नेपाले भटिडर् इति प्रसिष्ठम्। गौ गेठेला।)

त्रथ सुरानामगुणाः।—

सुरा गन्धवती दैत्या गन्धाच्या गन्धमादनी।
सुरिभर्भूरिगन्धा च कुटी गन्धकुटी तथा॥ १३१॥
सुरा तिक्ता कटु: श्रीता कषाया कफिएकहृत्।
खासास्रिवषदाहार्त्ति-भ्रममूक्कित्षप्रद्वा॥ १३२॥
(मं सुरा। कं सुरे। सुगन्धिद्रव्यं गोर्जरे प्रसिद्धन। गौ सुरामांसी।)

श्रथ श्रेलेयनामगुगाः।—

शैलेयं शिलजं वृद्धं शिलापुष्यं शिलोइवम् । स्थिवरं पिलतं जीणें तथा कालानुसार्थ्यकम् ॥ १३३॥ शिलोत्थञ्च शिलादहुः शैलजं गिरिपुष्यकम् । शिलाप्रस्नं सुभगं शैलकं षोड़शाष्ट्रयम् ॥ १३४॥ शैलेयं शिशिरं तिक्तं सुगन्धि कफिपत्तिजत् । दाहृद्धणाविभिष्यास-वृणदोषिवनाशनम् ॥ १३५॥ ( मं शैलज । कं कलद्द । हिं भूरक्टरिल, करा । तें शैलेय-मनद्रथसु । गो शैलज ।)

श्रथ चीरकनामगुगाः। (ग्रन्थिपर्गमेदः):— चीरकः शक्षितश्रण्डा दुष्पत्तः होमकी रिपुः। चपलः कितवो धूर्तः पट्नींचो निशाचरः ॥ १३६॥
गणहासः कोपनकश्चीरकः फलचोरकः ।
दुष्कुलो ग्रन्थिलश्चैव सुग्रन्थः पर्णचोरकः ।
ग्रन्थिपणी ग्रन्थिदलो ग्रन्थिपत्रस्तिनेत्रधा ॥ १३०॥ \*
चोरकस्तीत्रगन्धोणस्तिको वातकफापहः ।
नासासुखरूजाजीर्ण-क्रिमिदोषविनाश्चनः ॥ १३८॥
(मंगाठिवना । ते लिनिदोष । चौरा दित पावतीयदेशे प्रसिद्धः ।)

श्रथ पद्मकनामगुणाः ।—

पद्मकं पीतकं पीतं मालयं शीतलं हिमम् ।

शुभ्वं केदारजं रक्तं पाटलापुष्यसिव्सम् ।

पद्मकाष्ठं पद्मद्वचं प्रीक्तं स्थाद्वादशाह्मयम् ॥ १३८ ॥

पद्मकं शीतलं तिक्तं रक्तिपत्तिवनाश्चम् ।

मोहदाहज्वरभ्यान्ति-कुष्ठविस्फोटशान्तिकत् ॥ १४० ॥

(मं पद्मक । ते एग्रुगुसहदेवि । हिं पद्माक । गौ पद्मकाष्ठ । )

प्रयोग्डरीकनामगुणाः।—
प्रयोग्डरीकं चत्तुष्यं पुण्डरीयकम्।
पीग्डियां च सुपुष्पञ्च सानुजं चानुजं स्मृतम्॥ १४१॥
प्रयोग्डरीकं चत्तुष्यं मधुरं तिक्तशीतलम्।
पित्तरक्षव्रणान् इन्ति ज्वरदाहृद्यप्रप्टम्॥ १४२॥
(सं पुण्डरीक। ते पुण्डरीकमनुगिविध्यानस्। दिं पुण्डेरी।

विनेवधा वयोविप्रतिनामकः

## राजनिघर्ष्टः

श्रव लामज्जकनामगुणाः। (लग्नीरमेदः)।— लामज्जकं सुनालं स्यादमृणालं लवं लघु। इष्टकापयकं ग्रीघं दीर्घमूलं जलात्रयम्॥ १४३॥ लामज्जकं हिमं तिक्तं मधुरं वातिपत्तिजित्। खड्दाहत्रममुक्कृति-रक्तपित्तज्वरापहम्॥ १४४॥ (मं लामज्जा। तं ते स्वविद्वेक्। गौ गन्धवेगा।) त्रय रोहिगोनामगुग्रमेदाय।— मांसरोहिग्यतिक्हा द्वत्ता चर्मकषा च सा।

नित्तमा मांसरोही च त्रेया मांसर्हा मृनिः ॥ १४५ ॥ क्ष्रचा मांसी सदामांसी मांसरोहा रसायनी।
सुलोमा लोमकरणी रोहिणी मांसरोहिका ॥ १४६ ॥
विकसा कटुका तिक्वा तथोष्णा खरसादनुत्।,
रसायनप्रयोगाच सर्वरोगहरा मता।
कषाया ग्राहिणी वर्णा रक्वपित्तप्रसादनी॥ १४०॥
रोहिणीयुगलं ग्रीतं कषायं क्रिमिनाग्रनम्।
कर्छश्विकरं रुष्यं वातदोषनिस्दनम्॥ १४८॥

(मं रोहियो। वं मांसरोहियो।) त्रथ ग्रोवेष्टनामगुयाः।—

श्रीवेष्टो वृत्तभूपस चीड़ागन्थी रसाङ्गकः। श्रीवासः श्रीरसी वेष्टो जिल्लीवेष्टस्तु वेष्टकः॥ १४८॥ वेष्टसारी रसावेष्टः चीरशीर्षः सुभूपकः। भूपाङ्गस्तिलपर्णस सरलाङ्गीऽपि षोड्श॥ १५०॥

<sup>\*</sup> सुनि: सप्ताष्ट्रया।

श्रीवेष्टः वाटुतित्तश्च कषायः श्रेषािपत्तित्। योनिदोषकजाजीर्णव्रणव्राधानदोष्ठितित्॥ १५१॥ (श्रीवेष्टक इति सौराष्ट्रे प्रसिद्धः। गो नवनौतखोटि, तार्पिन्। गन्धविरजा इति केचित्।)

अध उप्रोचनामगुगाः।---

उशीरमस्णालं स्थाज्जलवासं हरिप्रियम्।
स्णालमभयं वीरं वीरणं समगन्धिकम्॥ १५२॥
रणप्रियं वारितरं शिशिरं शितिमूलकम्।
वेणीगमूलकं चैव जलामोदं सुगन्धिकम्।
सुगन्धिमूलकं शुभ्रं बालकं ग्रहभूह्वयम्॥ १५३॥ \*
उशीरं शीतलं तिकं दाहत्रमहरं परम्।
पित्तज्वरार्त्तिश्वमनं जलसीगन्थदायकम्॥ ३५४॥
(मं बाला। कं बालदंवेत । तें विद्वेतु। हिं खस्। गी वेणामूल।)

श्रघ नलिकानामगुगाः।—

निलका विद्रुमलिका कपोतवाणा नली च निर्मध्या।
स्विरा धमनो सुत्या रत्तदला नर्त्तको नटी कट्टाः ॥ १५५॥ १
निलका तित्तकटुका तीच्या च मधुरा हिमा।
समिवातोदरार्च्यर्थः-शूलन्नी मलग्रोधनी ॥ १५६॥
(मं निलकालाद। कं वेतलिको। तें पक्षेस्रक। गी नाल्को।)
दस्यं गुस्द्रव्यकदम्बाद्वयवीय्यव्याख्या-

angan madafalambanasan i

वाचोयुक्तिविविक्तोञ्चलसर्गम्।

- ग्रहभूष्मयम् एकोनविंग्रातिनामकम्।
- † कट्टीः एकाद्याद्याः।

वर्गं वक्काभोरुहमोदाईमधीयायैनं
सध्येसंसदसी दीव्यतु वैद्यः॥१५०॥ \*
ये गन्धयन्ति सकलानि च भूतलानि
लोकांस्र येऽपि सुखयन्ति च गन्धलुब्धान्।
तेषामयं मलयजादिसुगन्धिनान्तां
भूर्गन्धवर्गे दति विश्वतिमिति वर्गः॥१५८॥ गं
यस्रोच्चेस्रितानि श्रोतसुरभोर्णभ्यस्य सत्यात्मनो
दुश्वारित्रजना निषङ्गजनितं द्राग्दीःस्थमास्यन् स्वकम्।

<sup>\*</sup> पूर्ववत् वर्गमुपसं इरित दृष्णिमिषा दिश्लोकत्रयेण । दृष्णम् अनेन प्रकारिण गन्धद्रव्याणां चन्दनादीनाम् कदम्बस्य समू इस्य आह्याः नामानि वौद्धं प्रभावश्च तयोव्धां व्याचाः वाक्यस्य युक्तिः प्रमाणञ्च ताभ्यां विविक्तः निर्मलः उच्चलश्च सर्गः रचना यस्य तथाभूतं वृक्ताम्भोक् इस्य सुखपद्मस्य मोदा सुर्धि सर्भिकरणयोग्यम् एनं वर्गम् अधीय पठित्वा असी अधीतवर्गः वैद्यः संसदः सभायाः मध्ये (पारे मध्ये षष्ठाः वा दृष्णकुष्णासनात् साधः ) दीव्यत् क्री इत् यथेकं विद्यत् दृष्ण्येः ; परपरिभवभावनातो सुक्ती भवतु दृति भावः । दीव्यति दृति च केषुचित् पुस्तकेषु पाठो दृष्यते ।

<sup>†</sup> य इति ।—य गन्धाः पूर्वोहिष्टसुरिमहूव्याणि इत्यर्थः, सकलानि निखिलानि भूतलानि गन्धयन्ति सुरभौनि कुर्वन्ति, येऽपि च गन्धलुब्धान् गन्धलोलुपान् लोकान् विलासिनय सुखयन्ति सुखिनः कुर्वन्ति , मलय-जादोनि यानि सुगन्धीनि श्रोभनगन्धाः इत्यर्थः तः खेव नामानि येषां तेषाम् एतद्दर्शस्त्रितानां गन्धद्रव्याणां भूः स्थानम् प्रयं वर्गः गन्धवर्गे इति विश्वतिं स्थातिम् एति प्राप्नोति ; वर्गस्यास्य गन्धवर्गे इति चाप-रास्था इति तालार्य्यम् ।

तस्यायं क्रतिनः क्रती नरहरेः श्रीचन्दनादिः स्थितिं
वर्गी वाच्छिति नामनैगमिशिखाभूषामणी द्वादशः ॥१५८॥ \*
दित श्रीनरहरिपण्डितविरिचते निघण्टुराजापरपर्यायनामधैयवत्यभिधानपृष्टामणो गन्धवर्गापरनामा
चन्दनादिवर्गी द्वादशः।

<sup>•</sup> यसेति। - सत्यालनः सत्यः सवितयः प्रात्मा यस तस सत्येवदतस्य यस एकेः एकतानि महान्ति इति यावत् प्रीतानि प्रीतखानि
सुरभीणि दिगन्ति क्कुदिततया इति बोध्यम् ; परितानि ग्रभ्यस्य
सविप्रेषं पर्याखीच्य दृषारिकणनाः मन्द्र्यभावाः निष्णुजनितं संसगैणं स्वतम् प्रात्मीयं दौःस्यं दौर्जन्यं द्राक् भटिति, ("द्राक् भटित्यञ्चसादृष्णाय" इत्यमरः ) प्रास्थन् दूरमिचपितित्यर्थः ; (प्रश्तिकेशि क्पिसिदः)
प्रयं चन्द्रनादिः हाद्ग्रो वर्गः तस्य एविखितप्रभाववतः क्रतिनः परिष्ठतस्य
पायुर्वेदिवि इत्यर्थः ; नरहरेः क्रतौ निर्माणे, निगम्यते प्रभिषीयते
प्रनिनिति निगमः धात्नामनिकार्थत्वात्, स एव नेगमः स्वार्थे प्रन्,
प्रभिधानमित्यर्थः, नामः नेगमः प्रभिधानं तस्य प्रिस्वेव प्रौष्टेयानिषय
तस्या भूषाये प्रसद्धार्थं मिणिदिव तत्र एत्कुहत्तमे इत्यर्थः नामनेगमप्रिखान्द्रस्यके स्वितिम् प्रवक्षाग्रं वान्कृति प्रभिचपति, वर्गीद्रयम्
प्रतेष तिष्ठतु दित् यावत्।

# श्रथ सुवर्गाद्वर्गः।

#### \*\*\*\*\*\*

तिस्वर्णरीप्यतास्त्राणि तपु सीसं दिरोतिका।
कांस्यायो वर्त्तकं कान्तं किटं सुण्डच्च तीच्याकम्॥१॥
श्रिला सिन्टूरसूनागं हिङ्गुलं गैरिकं दिधा।
तुवरी हरितालच्च गन्धकं च शिलाजतु॥२॥
सिकथकच्च दिकासीसं माच्चिकी पच्चधाऽच्चनम्।
काम्पन्नतुत्थरसकं पारदो चास्त्रकं चतुः॥३॥
स्कटी च चुन्नकः शङ्को कपर्दः श्रुक्तिका दिधा।
खटिनो दुग्धपाषाणो मणिच्च कर्पूराद्यकः॥४॥
सिकता च दिकङ्गुष्ठं विमला च दिधा मता।
तथाऽऽखुप्रस्तरचैव शरवेदमिताच्चयाः।
श्रिथ रत्नं वच्चे पद्मरागादिकं क्रमात्॥५॥
धिक्यसुक्ताफलविद्वमाणि गाक्त्मतं स्थादथ पुष्परागः।

अय रहां नवं वच्छे पद्मरागादिकं क्रमात्॥ ५॥
माणिकामुक्ताफलविद्धमाणि गारुक्ततं स्थादय पुष्परागः।
वजं च नीलञ्च नव क्रमेण गोमेदवैदूर्ययुतानि तानि॥ ६॥
स्फटिकञ्च स्र्यकान्तो वैक्रान्तञ्चस्रकान्तकः।
राजावर्तः पेरोजं स्थादुभी बाणाञ्च संस्थ्या॥ ७॥

ऋथ सुवर्णनामगुगाः।---

स्वर्णं स्वर्णकनको स्वतं स्वामानि कस्याणहाटकहिरस्यमनोहराणि। गाङ्गेयगैरिकमहारजतामिनीय्यरक्तामिनहेमतपनीयकभास्तराणि ॥ ८ ॥
जास्त्रृनदाष्टापदजातरूप-पिञ्जानचामीकरकर्नुराणि ।
कार्तस्तरापिञ्जरभर्मभूरि-तेजांसि दीप्तानलपीतकानि ॥ ८ ॥
मङ्ख्यसीमरव्यातकुश-शृङ्गारचन्द्राजरजास्त्रवानि ।
यास्त्रेयनिष्काग्निशिखानि चेति नेत्रास्त्रिनिर्द्शारतनाम हेम ॥१०॥
\*

स्वर्षे स्निग्धकषायितक्तमधुरं दोषत्रयध्वंसनं श्रीतं स्वादु रसायनञ्च कचिक्कचच्चष्यमायुष्पृदम्। प्रजावीर्थ्यबलसृतिस्वरकरं कान्तिं विधत्ते तनोः सन्धत्ते दुरितच्चयं त्रियमिदं धत्ते तृणां धारणात्॥ ११॥

> दाहे च रक्तमण यच्च सितं किदायां काश्मीरकान्ति च विभाति निकाषपटे। सिम्धच गौरवमुपैति च यत्तुलायां जात्या तदेव कनकं सदु रक्तपीतम्॥ १२॥

> > श्रथ सुवर्णजातिः।—

तर्वेकं रसविधजं तदपरं जातं खयं भूमिजं किञ्चान्यहरूलोश्चसङ्करभवश्चेति त्रिधा काञ्चनम्। तत्राद्यं किल पोतरक्षमपरं रक्षं ततोऽन्यत्त्रथा मैरालं तदितक्रमेण तदिदं स्थात् पूर्वपूर्वेत्तमम्॥ १३॥

त्रथ रोयनामगुगाः।—

रीयं शुभ्रं वसुश्रेष्ठं रुचिरं चन्द्रलोहकम्।

<sup>•</sup> नैवा विनिर्दारितनाम दाचत्व। रिश्वयामक नित्वर्थः।.

खेतकं तु महाशुक्तं रकतं तसक्यकम् ॥ १४॥ चन्द्रभृतिः सितं तारं कासधीतेम्द्रकोहकम् ॥ कुष्यं धीतं लघा सीधं चन्द्रहासं मुनीम्द्रकम् ॥ १५॥ \* बीष्यं किष्यं कषायाकं विषाकं मधुरं सरम् । वातिपत्तहरं क्चं वलीपलितनाशनम् ॥ १६॥ दाहक्तेदनिकाशेषु सितं सिन्धस्य यहुक् । सुवर्षेऽपि च वर्षाक्यमुक्तमं तदुदीवितम् ॥ १७॥ (मं, गी क्षा। सं विश्व।)

त्रघ तामनामगुगाः।--

तामां कांच्छमुखं श्रूखं तपनेष्टमुदुग्बरम्।

ताम्बतं चारविन्दश्च रविलोशं रविषियम्।

रतां नेपालकश्चेष रक्ताधातुः करेन्द्रधा ॥ १८ ॥ १

तामां सुपकं मधुरं कषायं तिक्तं विषाक्षे कटु शीतलञ्च।

कपापशं पिन्तसरं विवश्व-सूक्तपाण्डू दरशुलामाशि॥ १८ ॥

घनघातसरं सिग्धं रक्तपत्रामसं सदु।

श्वाकरसमुख्यं द्यामां शुभ्रमसङ्ख्य् ॥ १० ॥

(वे'वाशि। तां केंग्यु। दिं तो वा। की ताका।)

त्रव ज्ञपुनासगुनाः।--

क्षप्र विषयमाण्ड्यं वक्षय मध्रं हिमन्। कुरुष्यं पिचटं रक्षं पृक्षिममं द्याद्यम् ॥ २१॥

- \* सुनौन्दुकं सहद्याह्य।
- † वारेण्डमा शास्त्राविषः।

तप्तं नट्तितिक्तिं नद्यायनवां सस्य मेहत्व्य । क्रिसिदाहपाण्ड्यसमं निक्तित्वं तद्रस्थनवेष ॥ २२ ॥ खेतं लघु सद् स्तकं चित्रसमुणापहं हिसस्। स्तपत्रवारं वान्तं तपु श्रेष्ठसदाह्यतम्॥ २३॥ (मं विध्य। वं त्वर। गो राष्ट्, वष्ट्र।)

ष्य सीस्वनामगुगाः।—

सीसकत्तु जड़ं सीसं यद्यक्षं भुजक्षस्य । योगीष्टं नागपुरमं कुक्षं परिपिष्टक्षस् ॥ २६ ॥ सटु क्षणायसं पद्मं तारग्रहिकरं स्मृतम् । सिराष्ट्रतं च वद्गं स्याचीनपिष्टञ्च षोड्ग्म ॥ २५ ॥ सीसन्तु वङ्गतुक्यं स्थात् रस्वीर्थ्यविपाक्षतः । हणाञ्च कफवातन्नसर्भात्रं गुरु लेखनम् ॥ २६ ॥ खर्णे नीलं सटु सिग्धं निर्मलञ्च सुगौरवम् । रीप्यसंशोधनं चिप्रं सीसकञ्च तदुत्तमम् ॥ २० ॥ (ते शिवस् । दा० शिश् । हिं सोवक् । गो सोद्या ।)

षध रोशिनामगुराभेदाः ।

 शुहा सिन्धा सदुः शोता सरङ्गा स्वपविषी। हिमोपमा शुभा खच्छा जन्या रोतिः प्रकोसिता॥ ३१॥ (मं पित्तल। कं पित्तालेयरहु। हिं कंषिपोतरी। गौ पितल।)

अध कांधनामगुगाः।—

कांस्यं सीराष्ट्रिकं घोषं कंसीयं विक्किलोहकम्।
दीप्तं लोहं घोरपुष्यं दीप्तकं सुमनाह्वयम्॥ ३२॥
कांस्यन्तु तित्तमुणं चत्तुष्यं वातकप्रविकारस्रम्।
कत्तं कषायक्यं लघु दीपनपाचनं पथ्यम्॥ ३३॥
स्वेतं दीप्तं मृदु च्योतिः शब्दाक्यं स्विग्धनिर्मलम्।
घनाग्निसहस्रवाङ्गं कांस्यमुत्तममीरितम्॥ ३४॥
(मं कांसे। कं कस्तु। हिं कांसा। गौ कांसा।)
स्रथ वर्त्तलोहनामगुषाः।—

वर्ततो इं वर्तती च्यां वर्त्तवं लो हस इरम्।
नी लिका नी ललो हज्ज लो हजं वह लो हक म् ॥ ३५॥
इदं लो हं कट्रणाञ्च तिक्रञ्च शिशिरं तथा।
कफ हित्यत्त्र समनं सधुरं दाह मे हन्त्॥ ३६॥
(मंबाट्रल लो ह। कं पञ्चलो ह। वम्॰ पञ्चरस लो ह। "विदरी"
ं इति लोके प्रसिद्ध ।)

त्रय त्रयस्तान्तनामगुगाः।---

भयस्वानां कान्तलोहं कानां स्यामोहकान्तिकम्। कान्तायसं क्षणलोहं महालोहस सप्तथा॥ ३०॥

#### श्रपि च।---

खाङ्गामकं तदनु चुम्बकरोमकाख्यं स्थाच्छेदकाख्यमिति तच्च चतुर्विधं स्थात्। कान्तास्मलोचगुणवृद्धि ययाक्रमेण दार्काङ्गकान्तिकचकार्श्वेपविरोगदायि॥ ३८॥

तथा च।---

प्रयस्कान्तविश्रेषाः स्युभ्तीमकाश्रुम्बकादयः। रसायनकराः सर्वे देइसिष्ठिकराः पराः॥ ३८॥ न स्तेन विना कान्तं न कान्तेन विना रसः। स्तकान्तसमायोगाद्रसायनसुदोरितम्॥ ४०॥

ष्रय लोहिकिट्रनामगुगाः।—

लोहिकहिन्तु किहं स्याक्षोहिचूर्णमयोमलम्। लोहिजं क्षणाचूर्णेच कार्णांग लोहिमलं तथा॥ ४१॥ लोहिकहिन्तु मधुरं कटूणां क्रिमिवातनुत्। पिताशूलं मरुक्कृलं मेहगुल्मार्त्तिशोफनुत्॥ ४२॥ (भं लोहिकह। गो मर्फूर।)

त्रथ सुग्डलो इनाम।—

मुग्डं मुग्डायसं लोहं द्वसारं शिलात्मजम् ॥ चारमजं कविलोहच चारं काणायसं नव॥ ४३॥

श्रथ तौद्यानाम ।—

तीन्तां शस्तायमं शस्तं पिण्डं पिण्डायमं शठम्। बायमं निश्चितं तीवं सोइखन्न मुण्डनम्। श्रयश्रितायसं प्रोक्तं चीनजं वेदभूमितम्॥ ४४॥ ॥ (मं पुढेंतीखें। कं कबुन। तें श्रोगरखोदः। गी श्रमातः) श्रय खोदसामान्यगुकाः।—

लोहं रुचोणितित्तं खाद्यातिपित्तवाषापहम्। प्रमेहपाण्डुशूलमं तीन्तां मुग्डाधिकं स्मृतम् ॥ ४५॥ अथ समसाशोषितधात्तदोषाः।—

खणे सम्यग्योधितं श्रमकरं खेदावहं दु:सहं रीष्यं जाठरजाद्यमान्यजननं तास्तं विमिश्रान्तिदम्। नागञ्च त्रपु चाङ्गदोषदमयो गुल्मादिदोषप्रदं

तीच्यां ग्रूलकरच काम्तमुदितं काष्णेगामयस्कोटदम् ॥ ४६॥ विश्विष्ठिनी यदि मुख्तीच्या चुधापची गीरवगुत्सदायकी। कांस्यायसं क्षेदकतापकारकं रीत्यी च संमोचनग्रोषदायिके॥४०॥

त्रथ मनः श्रिलानामगुगाः।—

मनः शिला स्थात् कुनटी मनोज्ञा शिला मनोज्ञाऽपि च नागिजिञ्चा। नेपालिका स्थान्यसम्ब गुप्ता कल्याणिका रोगिशिला दशाङ्का॥ ४८॥ मनः शिला कटुः स्विग्धा लेखनी विषनाशनी। भूताविश्वभयोत्साद-हारिणी वश्यकारिणी॥ ४८॥ (मं मगश्रिला। वं मनश्रिले। गौ मनस्रास्ता)

त्रय सिन्द्रशामगुणाः।— सिन्द्रशं नागरेणुः स्याद्रतं सीमन्तवां तथा।

\* वेदभूमितं चतुईप्रसङ्ग्रकम् ।

नागजं नागगर्भस्य शोसं बीररजः स्नृतम् ॥ ५० ॥
गणेशभूषणं सन्धा-रागं शृङ्गारकं स्नृतम् ।
सीभाग्यमरूणं चैव मङ्गल्यं मनुसन्धितम् ॥ ५१ ॥ \*
सिन्दूरं वटुकं तिक्तमुणं व्रणविरोपणम् ।
सुष्टां वहुकं तिक्तमुणं विद्यां ।
सुष्टां विद्यां । तो चिन्दूरं । तो चिन्दूरं । ।
सुष्टां विराम् । गौ सिन्दूरं । )

श्रथ सिन्द्रस्वचयम्।—

सुरङ्गोऽग्निसः सुद्धाः स्त्रिग्धः खच्छो गुरुर्भदुः। स्वर्णकरजः श्रुष्ठः सिन्दूरो मङ्गलप्रदः॥ ५३॥ श्रुष्ठ भूनागनामगुगाः।—

भूनागः चितिनागश्च भूजन्तू रत्तजन्तुकः। चितिजः चितिजन्तुश्च भूमिजी रत्ततुग्छकः॥ ५४॥ भूनागो वष्यमारः स्थान्नानाविद्यानकारकः। रसस्य जारणे तृत्तं तस्त्रचन्तु रसायनम्॥ ५५॥ (मंदायवे। कं नैयिनोलके।)

षय हिंदूलनामगुखाः।—

हिंदुलं वर्वरं रहां सुरङ्गं सुगरं स्नृतम्। रक्षनं दरदं कोच्छं चित्राङ्गं चूर्णपारदम्॥ ५६॥ प्रम्यस मारकं चैव मणिरागं रसोक्षवम्। रक्षकं रसगर्भश्च बाणभूसंस्थसस्थितम्॥ ५६॥ १

- मनुसन्मितं चतुर्दशपरिणितम्।
- \* वाक्ष्रीययशिवतं प्रस्त्रासंस्थान्।

हिङ्गुलं मधुरं तिज्ञमुखावातकपापहम्।
विदोषहन्ददोषोत्यं ज्वरं हरति सेवितम्॥ ५८॥
(मं हिङ्गुल। कं हिङ्गुलीयक। गी हिङ्गुल।)
प्रथ गैरिकहयनामगुखाः।—

गैरिकं रक्तधातुः स्यात् गिरिधातुर्गविध्वम् । धातुः सुरङ्गधातुश्च गिरिजं गिरिम्ह इवम् ॥ ५८ ॥ सुवर्णगैरिकं चान्यत् स्वर्णधातुः सुरक्तकम् । सम्याभं बभ्वधातुश्च शिलाधातुः षड़ाह्वयम् ॥ ६० ॥ गैरिकं मधुरं शीतं कषायं व्रणरोपणम् । विस्कोटाशीऽगिनदाइष्टं वरं खर्णादिकं शुभम् ॥ ६१ ॥

(मं गेरु, सोनेगेर। वं जाजुहोजाजु। गो गेरिमाटो।)

श्रघ तुवरीनामगुगाः।—

तुवरी सृच सीराष्ट्री सृत्स्वा सङ्गा सुराष्ट्रजा।
भूत्री सृतालकं कासी सृत्तिका सुरसृत्तिका।
सुत्या काष्ट्री सुजाता च च्रेया चैव चतुर्द्रण॥ ६२॥
तुवरी तिक्तकटुका कषायास्त्रा च लेखनी।
चच्च्या ग्रहणीक्हरिं-पित्तसन्तापहारिणी॥ ६३॥

(मं तुवरो। कं तुवरियमण्। सौराष्ट्रे प्रसिद्धा। गौतिखकमाटी।)

ष्रय द्रितालनामग्याः।---

हरितालं गोदनां पीतं नटमण्डनच गीरच। चित्राङ्गं पिच्चरकं भवेदालं तालकं च तालं च ॥ ६४॥ कनकरमं काञ्चनकं विद्वालकञ्चेव चित्रगश्च ।

पिज्ञञ्च पिज्ञमारं गौरीललितञ्च सप्तद्यमंत्रम् ॥ ६५ ॥

हरितालं कटूषाञ्च चिग्धं त्वग्दोषनायनम् ।

भूतश्चान्तिप्रयमनं विषवातकजात्तिजित् ॥ ६६ ॥

(मं, गौ, हरिताल । कं हरिदाल ।)

श्रथ गन्धकनामगुगाः।--

गस्वतो गस्वपाषाणो गस्वास्मा गस्वमोदनः ।
पूतिगस्वोऽतिगस्य वटः सौगस्विकस्तथा ॥ ६० ॥
सुगस्वो दिव्यगस्य गस्य रसगस्वतः ।
कुष्ठारिः क्रूरगस्य कीटमः शरसूमितः ॥ ६८ ॥ \*
गस्वतः कटुक्षाय तीव्रगस्वोऽतिविक्वकत् ।
विषयः कुष्ठकण्डूति खर्जूत्वग्दोषनाश्रनः ॥ ६८ ॥
( म, हिं, गौ, गस्वक । पारस्य गोगिरं । )

श्रय गन्धकभेदाः।—
श्रेतो रक्तश्र पीतश्र नीलश्रेति चतुर्विधः।
गन्धको वर्णतो श्रेयो भिन्नो भिन्नगुणाश्रयः॥ ७०॥
श्रेतः कुष्ठापद्वारी स्याद्रको लोहप्रयोगक्तत्।
पोतो रसप्रयोगाही नीलो वर्णान्तरोचितः॥ ७१॥

श्रध शिलाजतुनामगुगाः। — श्रिलाजर स्थादश्मीत्यं श्रीलं गिरिजमश्मजम्। श्रश्मलाचाऽश्मजतुकं जल्वश्मकमिति स्मृतम्॥ ७२॥

<sup>•</sup> ग्रदभूमितः पश्चदंशास्यः।

शिलाजतु अवेत्तिकं कट्षाच रसायनम् ।

मेहोत्सादाश्वरीशोफ-कुष्ठापसारनाशनम् ॥ ७३ ॥

(मं, गौ, शिलाजत् । वं कलुवेवक । शिलाजित् रहेत कोके ।)

श्रथ सिक्धनामगुगाः।—

सिक्थकं मधुकं सिक्धं मधुजं मधुसक्षवम् ।

मदनकं मधूक्छिष्टं मदनं मिक्किमासलम् ॥ ७४ ॥
चौद्रेयं पीतरागञ्ज स्निम्धं मािक्किजं तथा ।
चौद्रजं मधुग्रेष च द्रावकं मिक्कितात्र्यम् ।

मधूषितञ्च सम्मोन्नं मधूखं चौनविंग्रति ॥ ७५ ॥

सिक्थकं किपलं खादु कुष्ठवातार्त्तिजिक्षृदु ।

कटु स्निम्बच्च लेपेन स्फुटिताङ्गविरोपणम् ॥ ७६ ॥

(मं, कं मेगा। गौ मोम्।)

त्रय धातुकासीसनामगुगाः :---

कासीसं धातुकासीसं केसरं इंसलीमशम्। श्रोधनं पांग्रकासीसं ग्रुभ्तं सप्ताद्वयं मतम्॥ ७०॥ कासीसं तु कषायं स्थात् शिशिरं विषकुष्ठजित्। खर्जूकिमिहरखेव चत्तुष्यं कान्तिवर्डनम्॥ ७८॥ (मं, कं, कासीस। इंकीसीस्। गी हिराकत्।)

प्रथ पृष्यवासीसनामगुगाः।— दितीयं प्रष्यवासीसं वत्सवश्च मलीमसम्। इस्तं नेत्रीषधं योज्यं विषदं नीलमृत्तिका ॥ ७८ ॥ पृष्यवासीसवं तित्तं शीतं नेत्रामयापद्मम्। लेपेनात्वामकुष्ठादि-नानात्वरदोषनाश्रमम् ॥ ८०॥ (मं, कं, पुष्पकासीस । पोतवर्णकासीसभेदः ; तत्तु भस्मवत् ।)

भण भात्तमाचिकनामगुणाः, तद्मेदाश ।—
माचिकचैवः, भाचीकं पीतकं धातुमाचिकम् ।
तापीजं ताप्यकं ताप्यमापीतं पीतमाचिकम् ॥ ८१ ॥
भावत्तं मधुधातुः स्यात् चौद्रधातुस्तयाऽपरः ।
प्रोत्तं माचिकधातुश्च वेदभूई ममाचिकम् ॥ ८२ ॥ \*
माचिकं मधुरं तिक्तमन्तं कटु कफापहम् ।
अमञ्चलासमूच्छीत्तिं-स्वासकासिववापहम् ॥ ८२ ॥
माचिकं दिविधं प्रोत्तं हेमाह्नं तारमाचिकम् ।
भिन्नवर्णविश्विष्ठतात् रसवीर्यादिकं पृथक् ॥ ८४ ॥
तारवादादिकं तार-माचिकच्च प्रशस्यते ।
देहे हेमादिकं श्रस्तं रोगच्चचलपृष्टिदम् ॥ ८५ ॥
(गो खर्णमाचिक, रोज्यमाचिक।)

त्रथ नौलाञ्चननामगुषाः।—

श्रञ्जनं यासुनं क्षणं नादेयं मेचकं तथा। स्रोतोजं दृक्प्रदं नीलं सीवीरञ्च सुवीरजम्॥ ८६॥ तथा नीलाञ्जनञ्चेव चच्चणं वारिसक्षवम्। कपोतकं च कापोतं सम्प्रोक्तं श्ररभूमितम्॥ ८०॥ १ श्रीतं नीलं ञ्चनं प्रोक्तं कटु तिक्तं कषायकम्।

<sup>\*</sup> वेदभूः चतुर्देशास्त्रवम्।

<sup>†</sup> शरभूमितं पश्चद्रश्चसंक्यवम्।

चत्तुष्यं कफवातम्नं विषम्नच रसायनम् ॥ ८८॥ (मं सीवीराञ्चन। गी नीलसुर्मा।)

त्रघ कुलत्याञ्चननामगुगाः।—

कुलत्या दक्प्रसादा च चत्तुष्याऽय कुलित्यका। कुलाली लोचनहिता कुभकारी मलापहा ॥ ८८ ॥ कुलिखिका तु चच्चच्या कषाया कटका हिमा। विषविस्फोटकाण्डूति-व्रण्दोषनिविष्णो॥ ८०॥ (मं, कां, कुलत्याञ्चन। तां कसाकुटिकानवीज। हिं खापरिया।)

त्रय पुष्पाञ्चननाम गुगाः।—

पुष्पाञ्जनं पुष्पकेतुः कौसुभां कुसुमाञ्जनम्। रीतिकं रीतिकुसुमं रीतिपुष्यञ्च पौष्यकम्॥ ८१॥ पुष्पाञ्चनं हिमं प्रोत्तं पित्तहिकाप्रदाहनुत्। नाशयेदिषकासान्तिं सर्वनेत्रामयापद्दम् ॥ ८२ ॥

त्रथ रसाञ्चननामग्याः।—

रसाञ्चनं रसोद्गतं रसगर्भं रसायजम्। क्रतमं बालभैषज्यं दार्वीका योज्ञवं तथा ॥ ८३॥ रसजातं ताच्छेशैलं द्वेयं वर्याञ्चनं तथा। रसनाभं चार्मिसारं द्वादशाह्वज्ञ की तितम् ॥ ८४ ॥ रीत्यां तु भायमानायां तिलादृन्तु रसाञ्चनम्। तदभावे तु कर्त्रव्यं दावींकायसमुद्भवम्॥ ८५॥ (मं, गो, रसाञ्चन। हिं रसीत।)

### श्रय स्रोतोऽञ्चननामगुगाः।---

स्रोतोऽस्तनं वारिभवं तथाऽन्यं स्रोतोद्भवं स्रोतनदीभवस्य । सीवीरसारश्च कापोतसारं वस्त्रोकशीषं मुनिसियताह्मम् ॥८६॥ \* स्रोतोऽस्तनं शीतकट् कषायं क्रिमिनाशनम् । रसास्तनं रसे योग्यं स्तन्यवृद्धिकरं परम् ॥ ८.७॥

त्रय स्रोतोऽञ्जनलचग्गम्।—

वस्मीकिशिखराकारं भिन्ननीलाञ्चनप्रभम्। ष्टष्टे च गैरिकावणं श्रेष्ठं स्रोतोऽञ्चनञ्च तत्॥ ८८॥

श्रथ किम्पद्धनाम्गुगाः।— किम्पद्धकोऽथ रत्ताङ्गो रेचनी रेचकस्तथा। रञ्जको लोहिताङ्गश्च किम्पद्धो रत्तचर्णकः॥ ८८॥ किम्पद्धको विरेची स्थात् काटूणो व्रणनाशनः। किपद्धको विरेची स्थात् काटूणो व्रणनाशनः। किपद्धको च जन्तुक्रिमिहरो लघुः॥ १००॥ (हिं किम्बीला। गो कमलागुँ द्वि।)

त्रयं नीलाश्मजं नीलं हरिताश्मश्च त्रयं मान्यस्य नीलाश्मजं नीलं हरिताश्मश्च त्रयं मान्यस्य निल्लाश्चनं नीलं हरिताश्मश्च त्रयं मान्यस्य निल्ला निल्ला

सुनिस्मिता इं स्प्रसंज्ञकम्।

## राजनिघएटुः।

भघ खर्परीनामगुगाः।—

क्तियं खर्षशित्यं खर्पशि रसकं तथा। चजुष्यम्हित्यं तृत्यखर्परिका तुष्ठ्॥ १०३॥ खर्पशि कटुका तिका चजुष्या च रसायनी। लग्दोषशमनी क्या दीप्या पृष्टिविवर्षनी॥ १०४॥

प्रथ पारदनामगुगाः।—

पारदो रसराजश्व रसनाथो महारसः। रससैव महातेजा रसलोही रसोत्तमः॥ १०५॥ सूतराट् चपलो जैत्र: शिववीजं शिवस्तथा। श्रमृतञ्च रसेन्द्रः स्याद्योकेशो धूर्त्तरः प्रभुः ॥ १०६ ॥ क्ट्रजो इरतेजस रसधातुरचिन्यजः। खेचरसामर: प्रोन्नो देहदो मृत्यनाश्रन:॥ १००॥ स्मन्दः स्वन्दांशवः सूतो देवो दिव्यरसस्तथा। प्रोक्तो रसायनश्रेष्ठो यशोदस्त्रितिधान्नय:॥ १०८॥\* पारदः सकलरोगनाश्रनः षड्डसो निखिलयोगवाइकः। पश्चभूतमय एष कीत्तितो देइलोइपरसिष्ठिदायकः॥ १०८॥ मूर्चितो हरते व्याधीन् बदः खेचरसिहिदः। सर्वसिष्टिकरो नीसो निरुषो देइसिष्टिदः॥ ११०॥ विविधव्याधिभयोदयमर्णजरासङ्गरेऽपि मर्स्थानाम् । पारं दहाति यसान्तसादयमेव पारदः कथितः ॥ १११ ॥ (मं यारद। कं पारदरसः। गौ प्रारा।)

<sup>\* ,</sup> विविधात्रयः वयखित्रत्यं चवः।

#### त्रध त्रभवनामगुगाः।---

श्रभ्यक्रमभं सङ्गं व्योमास्वरमन्तरिश्वमाकाशम्। बहुपत्नं खमनन्तं गौरीजं गौरिजियमिति रवय:॥११२॥ \* खेत पीतं लोहितं नीलमभं चातुर्विध्यं याति भिन्नक्रियार्हम्। खेतं तारे काञ्चने पीतरक्ते नोलं व्याधावयामग्रंग गुणाक्यम्॥११२॥ (हिं श्राम्। गौ श्रम्।)

श्रय क्षणाभकभेदाः।—

नीलाभं दर्रो नागः पिनाको वजा द्रत्यपि। चतुर्विधं भवेत्तस्य परीचा कथ्यते क्रमात्॥ ११४॥

श्रथ दर्शिंगां लच्चािन।—

यहक्री निहितं तनोति नितरां भेकारवं दर्देशे नागः पूल्कते धनुःस्वनमुपादक्ते पिनाकः किल। वर्षं नैव विकारमेति तदिमान्यासेवमानः क्रमात् गुल्मी च व्रणवांश्व कुल्सितगदी नीकक् च सञ्जायते ॥११५॥

श्रथ रसाभ्रकयोक्त्यत्तः।--

मनोजभावभावितौ यदा शिवौ परस्परम्। तदा किलाभ्यपारदी गुहोज्जवौ बभूवतु:॥ ११६॥

त्रथ साटीनामगुषाः।—

स्मटी च स्मटिकी प्रोक्ता खेता शुभ्वा च रङ्गदा। रङ्गदृढ़ा दृढ़ाङ्गा रङ्गाङ्गा वसुसिमाता॥ ११७॥

<sup>•</sup> द्वयः हाद्याह्यः।

स्मिटी च कटुका सिग्धा कषाया प्रदरापहा। मेहकच्छवमीशोष-दोषन्नी दृढ्रङ्गदा॥ ११८॥ (मं, कं, स्मिटिको। गो प्रदिक्ति।)

त्रय चु इकनामगुगाः।—

चुन्नकः चुद्रग्रङ्गः स्यात् ग्रम्बूको नखग्रङ्गकः। चुन्नकः कटुकस्तितः शूलहारी च दीपनः॥ ११८॥ (मं षुपटगुन्ने। गो जोङ्गरा।)

श्रध प्रज्ञनामगुगाः।--

शक्षी श्वर्णीभवः कम्बुर्जलजः पावनध्विनः। कुटिलोऽन्तर्भद्दानादः कम्बूः पूतः सुनादकः॥ १२०॥ सुखरो दीर्घनादश्च बहुनादो हिरिप्रयः। एवं षोड्यधा न्नेयो धवलो मङ्गलप्रदः॥ १२१॥ शक्षः कटुरसः शीतः पृष्टिवीर्थ्यबलप्रदः। गुलाश्चलहरः खास-नाग्रनो विषदोषनुत्॥ १२२॥ (मं, कं, शक्षः। गौ शंकि।)

श्रय किमिश्रह्मनामगुगाः।—

क्रिमिशङ्कः क्रिमिजलजः क्रिमिवारिक्ह्य जन्तुकम्बुय । कथितो रसवीर्याचैः क्रतधीभः शङ्कसदृशोऽयम् ॥ १२३ ॥ (गौ श्रासुक् ।)

श्रय कपर्नामग्याः।—

कपर्दको वराटश्व कपर्दिश्व वराटिका। चराचरश्वरो वय्यी बालको इनकश्व सः॥ १२४॥ '

कप्रदेः कटुतिक्रोष्णः कर्षमूलव्रणपहः। गुल्ममूलामयम्य नेव्रदोषनिक्षन्तनः॥ १२५॥ (मं कवड़ो। हिं कीड़ो।गो कड़ि।)

श्रव श्रांतिनाग्गाः।—
श्रांतिमुंताप्रस्थैव महाश्रांतिय श्रांतिका।
मृतास्मोटस्तीतिकन्तु मीतिकप्रसवा च सा।
श्रेया मीतिकश्रांतिय मृतामाताऽङ्गधा स्मृता॥ १२६॥ \*
मृताशितः कटः स्निधा खासहद्रोगहारिणी।
श्रुलप्रशमनी क्या मधुरा दीपनी परा॥ १२०॥
(मं मीतोंसीप। कं मृत्तिनसिंगु। गौ समुद्रेर वड़ सिनुका।)

श्रय जलग्रितानामगुगाः।—
जलग्रितावीरिश्रतिः: क्रिमिसः: खुद्रश्रतिका।
श्रम्बुका जलग्रितिस पुटिका तोयग्रितिका॥ १२८॥
जलग्रितिः कटुः सिग्धा दीपनी गुल्मगूलनुत्।
विषदोषहरा रूचा पाचनो बलदायिनी॥ १२८॥
(मं नैचोसींपि। कं तोरियसिंपु। गो छोटिमिनुक।)

श्रथ खिटनीनामगुणाः।— खिटनी खिटिका चैव खटी धवलमृत्तिका। सितधातुः खेतधातुः पाण्डुमृत्पाण्डुमृत्तिका॥ १३०॥ खिटनी मधुरा तिक्ता श्रीतला पित्तदाइनुत्। व्यदोषकपास्त्रश्ली नेवरोगनिकन्तनी॥ १३१॥ (मं खड़ी। कं विशेवद्र। गो खिड़्र्।)

<sup>•</sup> श्रुषा नवाभिषा।

श्रय दुग्धपाषायानामगुगाः।—

दुम्धास्मा दुम्धपाषाणः स्त्रीशो गोमदसित्तमः।
विष्णाभो दोप्तिकः सौधो दुम्धो स्त्रीरयवोऽपि च॥ १३२
दुम्धपाषाणको रूच ईषदुणो ज्वरापहः।
पिसहरोगशूलघः कासाधानिकाशनः॥ १३३॥
(मंसिरगोला। कंरङ्गालियहरेद्व। हिंशिरगोला।
गो फलखड़ो।)

श्रय कर्प्रमिश्नामगुगाः।—

कर्र्रनामभिश्वादावन्ते च मणिवाचकः। कर्प्रमणिनामाऽयं युक्त्या वातादिदोषनुत्॥ १३४॥ ("काफुरदाना" इति लोके।)

त्रथ सिवातानामगुषाः।—

सिकता बालुका सिक्ता श्रीतला स्ट्स्यश्रकेरा।
प्रवाहोत्या महास्ट्या स्ट्सा पानीयचूर्णका॥ १३५ ॥
बालुका मधुरा श्रीता सन्तापश्रमनाश्रिनी।
सेकप्रयोगतसैव शाखाशैत्यानिलापहा॥ १३६॥

(मं वालूमखलु। गौ वालि।)

अथ कड्डियनामगुगाः।—

कङ्गुष्ठं कालकुष्ठञ्च विरङ्गं रङ्गदायकम्। रेचकं पुलकञ्चेव शोधकं कालपालकम्॥ १३७॥ कङ्गुष्ठं च हिंधा प्रोत्तं तारहेमाभ्यकं भया। कट्वां कफवातम्नं रेचकां व्रणशूलकृत् ॥ १३८॥ (मं कांक्षण। हिमवत्यादश्चिखरजे हरिताखवत् पाषाणविश्वेषे।) श्रथ विमलनामगुणाः।—

विमलं निर्मलं खच्छममलं खच्छधातुकम्। बाणसंख्याभिधं प्रोत्तं तारहेम दिधा मतम्॥ १३८॥ विमलं कट्रतिक्तोणं त्वग्दोषव्रणनाशनम्। रसवीर्यादिके तुत्थं वेधे स्याद्विववीर्यकम्॥ १४०॥

(मं, कं, विमला। गौ विमल।)

श्रथ श्राख्यावाणनामगुणाः।—
मूषकस्याभिधा पूर्वं पाषाणस्याभिधा ततः।
श्राख्याषाणनामाऽयं लोहसङ्गरकारकः॥ १४१॥
(मं छन्दिरपाषाण। गो चुम्बकपाथर।)

श्रथ रतानि।—

तल रलनिक्तिः।—

धनार्थिनो जनाः सर्वे रमन्तेऽसिम्नतीव यत्। ततो रत्निमिति प्रोक्षं शब्दशास्त्रविशारदैः॥ १४२॥

श्रघ रत्नपर्यायाः।—

द्रव्यं किश्वन लक्षोभोग्यं वसुवस्तुसम्पदो द्विष्ठः। श्रीव्यवहाय्यं द्रविणं धनमर्थो राः स्वापतेयं च॥१४३॥ रत्नं वसुमग्णिरुपलो द्वषद्रविणदीप्तवीर्य्याणि। रीहिणकमस्थिसारं खानिकमाकरजमित्यभिद्यार्थाः॥१४४॥

त्रथ माणिक्यनामगुगाः।—

माणिकां शोणरतिष रत्नराष्ट्रविरत्नकम्।

शृङ्गारि रङ्गमाणिकां तरलो रक्षनायकः ॥ १४५॥
रागद्दक् पद्मरागस्र रक्षं श्रोणोपलस्तथा।
सौगन्धिकं लोहितकं कुरुविन्दं श्ररेन्दुकम् ॥ १४६॥ \*
माणिकां मधुरं स्निग्धं वातिपत्तप्रणाशनम्।
रक्षप्रयोगप्रज्ञानां रसायनकरं परम् ॥ १४०॥

(गौ माणिक।)

श्रय माणिकालचणम्।—

सिन्धं गुरुगातयतं दीप्तं खच्छं सरङ्गञ्च । इति जात्यादिमाणिकां कल्याणं धारणात्कुरुते ॥ १४८॥

त्रथ माणिकादोषकधनम् !---

हिच्छायमभ्रिपिहितं कर्कग्रागर्करिलं भिन्नधूम्बद्ध । रागविकलं विरूपं लघु माणिकां न धारयेहीमान् ॥१४८॥

त्राध मा शिक्यंभेदाः।—

तद्रक्तं यदि पद्मरागमय तत्पीतातिरक्तं दिधा जानीयात्कुरुविन्दकं यदरुणं स्यादेषु सीगन्धिकम्। तन्नीलं यदि नीलगन्धिकमिति ज्ञेयं चतुर्धा बुधै-मीणिक्यं कषचर्षणेऽप्यविकलं रागेण जात्यं जगु ॥ १५०॥

त्रथ मुक्ताफलनामगुगाः।—

मुक्ता सीम्यां मीक्तिकं मीक्तिवेयं तारं तारा भीतिकं तारका च। श्रमः सारं शीतलं नीरजञ्च नचतं स्यादिन्दुरतं वलचम् ॥१५१॥

<sup>\*</sup> शरेन्दुकं पश्चदशसंज्ञकम्।

मुताफलं बिन्दुफलश्व मुतिका योत्तेयकं श्रुक्तमणिः श्रिशियम्। खच्छं हिमं हैमवतं सुधांश्रभं सुधांश्ररत्नं श्ररनेत्रसम्मितम्॥ १५२॥ \* मौतिकञ्च मधुरं सुशीतलं दृष्टिरोगश्मनं विषापहम्। राजयद्ममुंखरोगनाश्मनं चीणवीथ्यबलपृष्टिवर्द्वनम्॥ १५३ (हिं मीतो। गौ मुक्ता।)

( हिं मोती। गो मुक्ता।) त्रय मौक्तिक त्वचगम्।—

नचत्रामं वृत्तमत्यन्तमुत्तां चित्रं खूवं निर्मलं निर्वणञ्च । न्यस्तं धत्ते गौरवं यत्तुलायां तित्रमूं सौतिकं सौख्यदायि॥ १५४॥ यद्विक्ययं मौतिकं खूक्कायं श्रुतिस्पर्भं रक्ततां चापि धत्ते ।

यादक्शय मात्राका व्यङ्गकाय ग्रातासम्म रताता चाप वत्त । मत्याच्यामं रूचमुत्ताननिम्नं नैतदार्यं धीमता दोषदायि॥१५५॥

ष्रय ग्रष्टविधमोक्तिकोत्पत्तः।—

मातङ्गोरगमीनपोतिशिरसस्वक्सारशङ्घाम्बुस्त् ग्रक्षीनामुदराच मौतिकमणिः स्पष्टं भवत्यष्टधा। क्रायाः पाटलनोलपोतधवलास्तत्रापि सामान्यतः सप्तानां बहुशो न लब्धिरितरच्छीक्तेयकं तृत्वणम्॥ १५६॥ श्रथ मौतिकपरीचा।— .

लवणचारचोदिनि पात्रे गोमूत्रपृरिते चिप्तम् । मर्दितमपि शासितुषैर्यदिवस्ततं तत्तु मीक्तिकं जात्यम् ॥१५०॥

<sup>• .</sup>शरनेवसम्मतं पश्चविंशयभिधानकम्। •

प्रवालीऽङ्गारकमणिविद्वमोऽकोधिपस्रवः।
भीमरस्रञ्च रत्ताङ्गो रत्ताङ्गरो लतामणिः॥ १५८॥
प्रवालो मध्रोऽक्तञ्च कफिपत्तादिदोषनृत्।
वीर्ध्यकान्तिकरः स्त्रीणां धृतो मङ्गलदायकः॥ १५८॥
(मं प्रवाल। गौ पला, प्रवाल। हिं मुङ्गा।)

शुष्ठं दृढ़ वनं वृत्तं स्निग्धगात्रं सुरङ्गकम्। समं गुरु शिराहोनं प्रवालं धारयेत् शुभम्॥ १६०॥

त्रथ प्रवाललचयम्।—

त्राध कुप्रवाललच्यम्।—

गीररङ्गं जलाकान्तं वक्रं सूच्यं सकोटरम्। रूचं क्षणां लघु खेतं प्रवालमशुभं त्यजेत्॥ १६१॥ त्रघ उत्तमप्रवालपरोचा।—

बालाकि किरणरक्षा सागरसलिलो इवा प्रवाललता। या न त्यजति निजरुचिं निकषे ष्टष्टाऽपि सा स्मृता जात्या॥१६२॥

श्रय गा६त्मतनामगुगाः। (मरकतम्)।—

गारुतातं मरकतं रीहिणेयं हरिकाणि:।
सीपणें गरुड़ाहीणें बुधरताश्रमगर्भजम्।
गरलारिवीयवालं गारुडं रुद्रसिकातम्॥ १६३॥ \*
मरकतं विषयञ्च शीतलं मधुरं रसे।
श्रामित्तहरं रुचं पृष्टिदं भूतनाश्रमम्॥ १६४॥
(मं मरकत। गो पाका।)

<sup>\*</sup> बद्रसन्मितम् एकादश्रसङ्ग्रकम्।

## सुवर्णादिवर्गः।

#### श्रथ शुभगात्मतलत्वयम्।

खच्छं गुरु सुच्छायं सिग्धं गात्रे च माद्वसमितम्। अव्यक्नं बहुरक्नं खुङ्गारि मरकतं शुभं बिस्यात्॥ १६५॥

अध दुष्टगाक्लतलचगम्।—

शर्वासयुतं विक्षताङ्गं मरकतममरोऽपि नोपभुञ्जीत ॥ १६६॥

त्रय गारुसतपरीचा।-

यत् शैवालिशिखिण्डशाद्दलहरिकाचैश्व चाषक्क्दैः खद्योतेन च बालकीरवपुषा शैरीषपुष्येण च। छायाभिः समतां दधाति तदिदं निद्धिमष्टात्मकं जात्यं यत्तपनातपेश्व परितो गारुक्षतं रञ्जयेत्॥ १६०॥

श्रथ पुष्परागनामगुगाः।—

पोतस्तु पुष्परागः पोतस्फटिकश्च पोतरक्तश्च।
पोताश्मा गुरुरत्नं पोतमणिः पुष्परागश्च॥ १६८॥
पुष्परागेऽस्त्रशोतश्च वाति ज्ञिपनः परः।
श्रायः श्रियञ्च प्रज्ञाञ्च धारणात्कुरुते तृणाम्॥ १६८॥
(भं पुष्पराग। गो पोख्राज।)

श्रय पुष्परागलचगम्।—

सच्छायपीतगुरुगात्रसुरङ्गगुर्दं । स्विष्ट्यं निर्मलमतीव सृष्टक्तग्रीतम्। यः पुष्परागममलं कलयेदमुष्यः पुष्पाति कीक्तिमतिग्रीथसुष्यः र्थीन्॥ १७०॥

श्रथ दृष्टपृष्परागलच्याम।--

क्षणिविन्दक्षितं रूचं धवलं मिलनं लघु। विक्छायं शर्भराङ्गाभं पुष्परागं सदोषकम्॥ १७१॥

श्रथ पुष्परागपरोचा।—

ष्टषं निकाषपटे यत्पृष्यति रागमधिकमात्मीयम्। तेन खलु पुष्परागो जात्यतयाऽयं परोच्चकैरुक्तः॥ १७२॥

श्रय वजनामगुणाः।—

वक्षिमन्द्रायुधं होरं भिदुरं कुलिशं पिवः। श्रभेद्यमिश्ररं रत्नं दृढं भागेवकं स्मृतम्। षट्कोगं बहुधारञ्च शतकोट्यव्धिमूमितम्॥ १७३॥ \* वक्षं च षद्रसोपेतं सर्वरोगापहारकम्। सर्वाघशमनं सौख्यं देहदाक्यं रसायनम्॥ १७४॥ (गौ होरा।)

अथ कुवज्रलचगम्।—

भसाङ्गं काकपादच रेखाक्रान्तं तु वर्त्तुलम्। अधारं मिलनं विन्दु-सन्द्रासं स्फुटितं तथा। नीलाभं चिपिटं रूचं तद्दव्यं दोषदं त्यजेत्॥ १७५॥

त्रथ वज्रस चतुवंगंतचग्रम्।—

खेतालोहितपौतकमेचकतया छायाश्वतस्तः क्रमात् जिल्लादित्वमिहास्य यत् सुमनसः शंसन्ति सत्यं ततः।

<sup>•</sup> मन्दिभ्मितं चतुरं ग्रसंच कम्।

स्मीतां की त्तिमनुत्तमां श्रियमिदं धत्ते यथाखं धतं मर्च्यानामयथायथं तु कुलिशं पथ्यं हि नान्यत्ततः ॥ १७६॥

श्रध वचपरोचा।—

यत्पाषाणतले निकाषनिकर नोद्युष्ट्यते निष्ठ्रै-यश्चोलूखललोष्टमुद्गरघनैर्लेखां न यात्याष्ट्रतम् । यश्चान्यित्रजलीलयैव दलयेद्वज्ञेण वा भिद्यते तज्जात्यं कुलिशं वदन्ति कुश्रलाः साध्यं महार्घश्च तत्॥ १७०॥

श्रथ चतुर्वेर्णवञ्चगुणलचगम्।—

विप्रः सोऽपि रसायनेषु बलवानष्टाङ्गिसिषिप्रदो राजन्यस्त तृणां बलीपिलतिजित् मृत्यं जयेदद्वसा। द्रव्याकर्षणसिष्टिदस्तु सुतरां वैश्योऽय ग्रुद्रो भवेत् सर्वव्याधिहरस्तदेष कथितो वक्षस्य वर्णी गुणः॥ १७८॥

त्रघ नौलनामगुषाः।—

नीलसु सीरिरतं स्थाकीलाश्मा नीलरत्नकः।
नीलीपलस्तृणग्राही महानीलः सुनीलकः।
मसारमिन्द्रनीलं स्थाद्रक्षकः पद्मरागजः॥ १७८॥
नीलः सित्ततकोश्यस्य कफिपत्तानिलापहः।
यो दधाति ग्ररीरे स्थात् सीरिर्मङ्गलदो भवेत् हिं १८०॥
(:मं नौल। गौ नौला।)

भवीत्तमनीखखष्यम्।—
न निन्नो निर्मलो गात्रमस्णो गुरुदीप्तिकः।
'त्रणयाष्ट्री सदुर्भीलो दुर्लभो सत्त्रणान्वितः॥ १८९॥

## प्रथ कुनोललचग्रम्।--

ें मक्किराश्मकलिली विक्कायी मिलनी लघु:। रुच: स्फुटितगक्तिश्च वज्यी नील: सदोषक:॥ १८२॥

श्रथ नीलपरीचा :--

सितशोणपीतक्षणाश्काया नीले क्रमादिमाः कथिताः।
विप्रादिवर्णसिद्धै भारणमस्यापि वश्रवत् पालवत् ॥ १८३॥
अस्यानं चन्द्रिकास्यव्दं सुन्दरं चीरपूरितम्।
यः पातं रञ्जयत्याश्च स जात्यो नील उच्यते॥ १८४॥

श्रव गोमेदबनामगुणाः।—
गोमेदकलु गोमेदो राहुरतं तमोमणिः।
स्वर्भानवः षड़ाह्वोऽयं पिङ्गस्फटिक द्रत्यपि ॥ १८५॥
गोमेदकोऽस्त उणाञ्च वातकोपिवकारिजत्।
दीपनः पाचनश्रेव ध्रतोऽयं पापनाश्रनः॥ १८६॥

श्रथ गोमेदलचगम्।—

गोमूत्राभं यसृदु सिग्धमुग्धं शुडच्छायं गौरवं यच धत्ते। हेमारक्तं श्रीमतां योग्यमेतत् गोमेदाख्यं रत्नमाख्यान्ति सन्तः

11 62011

### श्रथ गोमदपरोचा।—

पात्ने यत न्यस्ते पयः प्रयात्येव गोजलो ज्वलताम्। घर्षेऽप्यद्वीनकान्तिं गोमेदं तं बुधा विदुर्जात्यम् ॥१८८॥ भरद्गः खेतकणाङ्गं रेखात्रासयुतं लघु। विक्वायं भर्वरागारं गोमेदं विबुधस्यजेत्॥ १८८॥ त्रव वेदूर्यं नामगुणाः। (वेष्ट्र्यंम्)।—
वेदूर्यं नेत्रतश्च नैतवं बालवीयजम्।
प्राव्धमभ्रलीस्च खग्रब्दाङ्करकस्तथा। \*
वेदूर्य्यस्तं सम्प्रोत्तं न्नेयं विदूरजं तथा॥ १८०॥
वेदूर्यमुण्यमभ्तस्च कफमारुतनाग्रनम्।
गुल्पादिदोत्रग्रमनं भृषितस्च ग्रुभावस्यम्॥ १८१॥
(सं लस्तिया।)
त्रथ वेदूर्यं लच्चणम्।—

एकं वेणुपलाशपेशलक्च मायूरकण्ठ लिषा
मार्जारेखणपिङ्गलच्छ विज्ञषा द्वेयं विधा च्छायया।
यहात्रे गुक्तां दधाति नितरां सिन्धन्त दोषोज्जितं
वैदूर्यं विमलं वदन्ति सुधियः स्वच्छं च तच्छोभनम् ॥१८२॥
श्रय कुवेदूर्यं लच्याम्।—

विच्छायं मृच्छिलागर्भे लघु रूच्य सचतम्। सत्नासं परुषं कृष्णं वैदूर्यं दूरतस्यजेत्॥ १८३॥ श्रथ वैदूर्यंपरोचा।—

ष्ट्रं यदात्मना खच्छं खच्छायां निकषास्मनि। स्फुटं प्रदर्शयदेतदैदूर्यं जात्यमुचते॥ १८४॥ [द्वत नवरतानि।]

श्रध नवग्रहरत्रक्रमः।—

माणिकां पद्मबन्धोरतिविमलतमं मौक्तिकं श्रीतभानो-मिश्चिय प्रवालं मरकतमतुलं कल्पयेदिन्दुस्नोः।

<sup>•</sup> यस्योरभेदं मत्य ध्वेचित् ससरोइमिति पठैन्ति।

देवेच्ये पुष्परागं कुलिशमपि कवेनीलमहासिजस्य स्वर्भानोश्वापि गोमेदकमय विदुरोज्ञावितं किन्तु केतो: ॥१८५॥

श्रथ नयग्रहेषु नवरत्नगुगाः।—

द्रत्यमेतानि रत्नानि तत्तदुद्देशतः क्रमात्। यो दद्याद्विभृयाद्वाऽपि तस्मिन् सानुग्रहा ग्रहाः॥ १८६॥

श्रय साधारगरत्नदोषाः।—

सन्यज्य वज्रमेकं सर्वत्रान्यत्र सङ्घाते। लाघवमय कोमलता साधारणदोष एव विद्येय: ॥१८०॥

त्रय महारतीपरतानि।—

लोहितकवद्यमीतिकमरकतनीला महोपलाः पञ्च। वैदूर्यपुष्परागप्रवालगोमदकादयोऽर्वाञ्चः ॥ १८८॥ गोमदप्रवालवायव्यं देवेज्यमणीन्दुतरिणकान्ताद्याः। नानावर्णगुणाच्या विज्ञेया स्मिटिकजातयः प्राज्ञैः॥ १८८॥

त्रय स्फटिकनामगुगाः।—

स्कटिकः सितोपलः स्थादमलमणिनिर्मलोपलः स्वच्छः। स्वच्छमणिरमलरत्नं निस्तुषरत्नं शिवप्रियं नवधा॥२००॥ स्कटिकः समवीर्थश्य पित्तदाहार्त्तिदोषनुत्। तस्याचमाला जपतां दत्ते कोटिगुणं फलम्॥२०१॥

श्रथ साटिकपरीचा।—

यज्ञज्ञातीयविन्दुच्छविविमलतमं निसुषं नेत्रष्टदां स्निग्धं शुद्धान्तरालं मधुरमतिहिमं फ्लिदाहास्त्रहारि। पाषाणैर्धि विष्टष्टं स्फुटितमिप निजां खच्छतां नैव जह्यात् तज्जात्यं जात्वलस्यं ग्रुभमुपचिनुते भैवरत्नं विचित्रम् ॥२०२॥ श्रथ मूर्य्यकान्तनामगुगाः।—

श्रथ भवति स्थ्येकान्तस्तपनमणिस्तपनश्च रिवकान्तः।
दोप्तोपलोऽग्निगर्भो ज्वलनाश्माऽकीपलञ्च वसुनामा ॥२०३॥
स्थ्येकान्तो भवेदुणो निर्मलञ्च रसायनः।
वातश्चेषचरो मेध्यः पूजनाद्रवितुष्टिदः॥ २०४॥
(गौ श्रातसी मिणा)

त्रय सूर्य्यकान्तपरौद्या।—

शुड: स्निग्धो निर्वणो निस्तुषोऽन्तर्यो निर्मृष्टो व्योन्त्रि नैर्मस्यमे ति । यः सूर्य्याशुस्पर्यनिष्ठ्रातविक्कर्जात्यः सोऽयं जायते सूर्य्यकान्तः

॥ २०५॥

## श्रय वैकान्तनामगुगाः।---

वैक्रान्तं चैव विक्रान्तं नीचवज्ञं कुवज्जकम्।
गोनासः जुद्रकुलिशं चूर्णवज्जञ्च गोनसः॥ २०६॥
वजाभावे च वैक्रान्तं रसवीर्य्यादिके समम्।
ज्यकुष्ठविषप्तञ्च पृष्टिदं सुरसायनम्॥ २००॥
वज्जाकारतयैव प्रसद्धा हरणाय सर्वरोगाणाम्।
यिक्रान्तिं धन्ते तद्देकान्तं वुधैरिदं कथितम्॥ २०८॥
(गो चुणि।)

ष्रय चन्द्रकान्तनामगुगाः।—

इन्दुकाम्सञ्चन्द्रकामसञ्जासम् चन्द्रजोपलः।

श्रीताश्मा चन्द्रिकाद्रावः श्रश्यकान्तय सप्तधा ॥ २०८॥ चन्द्रकान्तस्त शिशिरः स्निन्धः पित्तास्त्रतापद्वत् । शिवप्रीतिकरः स्वक्ती यहालस्त्रीविनाशकत् ॥ २१०॥

श्रथ चन्द्रकान्तलचयाम्। —

सिन्धं खेतं पीतमाचासमेतं धत्ते चित्ते खक्कतां यसुनीनाम्। यच स्नावं याति चन्द्रांश्रसङ्गाज्ञात्यं रत्नं चन्द्रकान्ताव्यमेतत्॥ २११॥

त्रथ राजावत्तनामगुगाः।—

राजावर्त्ती तृपावर्त्ती राजन्यावर्त्तकस्तथा।
ग्रावर्त्तमणिरावर्त्तः स्यादित्येषः ग्रराष्ट्रयः॥ २१२॥
राजावर्त्तः कटुः स्निग्धः ग्रिग्रिरः पित्तनाग्रनः।
सीभाग्यं कुरुते नृणां भूषणेषु प्रयोजितः॥ २१३॥
(मं राजावर्त्तः। हिं रेवटौ।)

श्रय राजावर्त्तपरीचा।—

निर्गारमसितमसृणं नीलं गुरु निर्मालं बहुच्छायम्। शिखिकग्ठसनं सीम्यं राजावत्तं वदन्ति जात्यमणिम्॥ २१४॥

श्रध पेरोजनामगुगाः।—

पेरोजं हरितासम्ब भसाङ्गं हरितं दिधा।
पेरोजं सक्षयां स्थान्मधुरं दीपनं परम्॥ २१५॥
स्थावरं जङ्गमञ्चेव संयोगाच यथा विषम्।
तस्यवं नामयेत् भीष्रं भूतं भूत। देखेए हिए॥ २१६॥
(संपेरोज। गी फिरोन्सा।)

श्रध श्रशोधितधातुरत्वदीषाः। --

सिंदाः पारदमभ्वकं च विविधान् धातूंश्व लोहानि च

प्राद्यः किञ्च मणीनपीइ सकलान् संस्कारतः सिद्धिदान्।

यत् संस्कारविष्टीनमेषु हि भवेद्यचान्यया संस्टातं

तक्मर्स्य विषविविचिक्ति तदि इत्रेया बुधै: संस्क्रिया:॥ २१७॥

यान् संस्कृतान् श्रुभगुणानय चान्यया चेदु-

दोषांश्व यानपि दिशन्ति रसादयोऽसी।

याश्रेष्ठ सन्ति खलु संस्कृतयस्तदेत-

वात्राभ्यधायि बहुविस्तरभौतिभाग्भिः॥ २१८॥

दति लोइधातुरसरत्नति इटाद्यभिधागुणप्रकटनस्फुटाचरम्।

श्रवधार्य्य वर्गिमममाद्यवैद्यकप्रगुणप्रयोगकुश्रलो भवेषु धः ॥२१८॥

कुर्वन्ति ये निजगुणेन रसाध्वगेन

नुणां जरन्यपि वपूंषि पुननेवानि।

तेषामयं निवसतिः कनकादिकानां

वर्गः प्रसिध्यति रसायनवर्गनाम्त्रा ॥ २२०॥

नित्यं यस्य गुणाः किलान्तरलमलान्याणभूयस्तथा

ै चित्ताकर्षणचञ्चविस्तिभुवनं भूमा परिष्क्वते।

तेनावैष क्षते नृसिं इक्षतिना नामादिन् ड्रामणी

संस्थामिति मितस्त्रयोदशतया वर्गः सुवर्णादिकः ॥ २२१ ॥

इति श्रीनरहरिपण्डितविरिचते निचण्राजापरपर्यायनामाभ-

धानच्डामणी रसायनवर्गमगुडनवर्गापरपर्याय-

नामध्यसुक्यादिवर्गस्त्रयीद्राः।

## षथ पानीयादिवर्गः।

त्रय पानीयनामगुषाः।—

पानोयजीवनवनामृतपुष्करामः-पाथोऽम्बुशम्बरपयःसलिलोदकानि । श्रापः कवारुणकबन्धजलानि नीर-

कालालवारिकमलानि विषार्णसी च॥१॥ भुवनं दहनारातिर्वास्तोयं सर्वतोमुखं चीरम्। घनरसनिन्त्रगमेघप्रसवरसाश्चेति विक्किमिताः॥२॥ पानीयं मधुरं हिमं च रुचिदं त्रणाविश्रोषापष्टं मोहभ्यान्तिमपाकरोति कुरुते भुक्तावपिक्तं पराम्। निद्राऽऽलस्यनिर।सनं विषहरं त्रान्तातिसन्तर्पणं नृ्णां धीवलवीर्यतृष्टिजननं नष्टाङ्गपुष्टिप्रदम्॥३॥ (मं पाणी। कं नौरपसर। गो जल।)

भ्रष्य दिव्योदकनामग्याः।—

दिव्योदकं खरारि स्यादाकाश्रसलिलं तथा। व्योमोदकं चान्तरिच-जलं चेष्वभिधाद्मयम्॥४॥ \* व्योमोदकं त्रिदोषम्नं मधुरं पथ्यदं परम्। रूचं दीपनदं त्रणा-श्रममिहापहारकम्॥५॥ सद्योवष्टाम्ब भूमिस्थं कलुषं दोषदायकम्

इष्वभिषाद्वयं पश्चनामकम्।

चिरिष्यतं लघु खच्छं पथ्यं खादु सुखावहम्॥ ६॥ (मं भूईविश्लिपाउस।चें उदक। गौ ष्टिर जल।)

श्रथ ससुद्रनाम-तज्जलगुणाश्व ।— यादोनाथससुद्रसिन्धुजलदाकूपारपाथोधयः पारावारपयोधिसागरसिक्ताथाश्व वारां निधिः । श्रक्षोराशिसरस्वदम्बुधिनदीनाथाब्धिनित्यार्णवो-दन्वद्वारिधिवार्धयः कधिरपांनाथोऽपि रत्नाकरः ॥ ७ ॥ सागरसिललं विस्तं लवणं रक्तामयप्रदं चोष्णम् । वैवर्ण्थदोषजननं विश्रेषाद्दाहार्त्तिपित्तकरणं च ॥ ८ ॥

त्रध नदा नाम-तज्जलस च गुगाः।---

नदी धुनी निर्भारिणी तरिङ्गणी सरस्वती शैविलनी समुद्रगा। कूलंकषा कूलवती च निम्नगा शैवालिनी सिन्धुरथापगाऽपि च

ऋदिनी समुद्रकान्ता सागरगा ऋदिनी सिरत्कर्षः। स्रोतिस्वनी सुनीरा रोधोवक्रा च वाहिनी तिटिनी॥१०॥ नादेयं सिललं खच्छं लघु दीपनपाचनम्। रूचं खणापहं पथ्यं मधुरं चेषदुण्यकम्॥११॥

श्रथ सामान्यनदोनाम।—

गङ्गा भानुसता रेवा चन्द्रभागा सरस्वर्ती।

मधुमती विपायाऽय योणो घर्षरकस्तया॥ १२॥
विवावतो चौद्रवती पयोण्यो तापी वितस्ता सर्यू सिन्धः।

महायतद्वर्ष्णय गीतमी स्थात् क्रणा च तुङ्गा च कविरिकत्या॥१३॥ .

इत्येवमाद्याः सरितः समस्तास्तङ्गगवापीक्रदक्षपकाद्याः । धन्येऽप्यनूपात्मकदेशभेदाः कीलाभिधानैः खयमूहनीयाः ॥ १४ ॥ धाराकारादिकातीयमन्तरिचीक्षवं तथा । परीच्येत यथा चीक्षं ज्ञातव्यं जलवेदिभिः ॥ १५ ॥

श्रय भागीरथीनाम-तज्जलगुराश्च।—

गङ्गा खर्गसरिहरा विषयगा मन्दाकिनी जाइवी पुर्णा विशापदो समुद्रसभगा भागीरथी खर्णदो। वि:स्रोता सुरदीर्घिका सुरनदी सिंडापगा खर्धनी

ज्येष्ठा जङ्गसुता च भीषाजननी शुभ्या च शैलेन्द्रजा॥ १६॥ शीतं खादु खच्छमत्यन्तरूचं पथ्यं पाक्यं पावनं पापहारि। तृष्णामोहध्वंसनं दीपनं च प्रज्ञां दत्ते वारि भागी श्यीयम्॥१९॥

श्रथ यमुनानाम-तज्जलगुणाश्च।---

यमुना तपनतनुजा किलन्दकन्या यमस्वसा च कालिन्दी ॥१८॥ पित्तदाइवमनश्रमापहं स्वादु वातजननं च पाचनम्। विक्रदीपनकरं विरोचनं यामुनं जलिमदं बलप्रदम्॥ १८॥

श्रथ नर्भदाया नाम तज्जलगुगाश्च।--

रेवा मेकलकच्या सोमस्ता नर्भदा च विद्येया॥२०॥ सलिलं लखु शोतलं.सुपष्यं कुरुते पित्तकफप्रकोपणम्। सकलामयमद्देनं च रुचं मधुरं मेकलकच्यकाससुखम्॥२१॥

षय चरुभागाजलगुगाः।—

चान्द्रभागसलिलं सुशीतलं टाइपितशमनं च वातदम् ॥ १२ ॥ ( चन्द्रभागा काम्बीर प्रसिद्धा। ) श्रय सरस्रतीनाम-तज्जलगुगाय।--

सरस्वती प्रचसमुद्भवा च सा वाक्प्रदा ब्रह्मसती च भारती। वैदायणीयव पयोणिजाता वाणो विश्वाला कुटिला दशाहा॥२३॥

सरस्वतोजलं स्वादु पूतं सर्वनजापहम्।
नचं दोपनदं पथ्यं देह्नकान्तिकरं लघु ॥ २४॥
त्रथ मधुमतोजलगुगाः:

चान्द्रभागगुणसाम्यदं जलं किञ्च माधुमतमग्निदीपनम् ॥ २५॥ (मधुमतौ काग्मोरनदो।)

त्रथ प्रतद्रवभृतिनदीजलगुगाः।—

शतद्रोविपाशायुजः सिन्धनद्याः सुशीतं लघु खादु सर्वामयम् । जलं निर्मलं दीपनं पाचनञ्च प्रदत्ते बलं बुडिमेधाऽऽयुषञ्च ॥२६॥ (मं सुरुद्रिः। वं विपाशासिन्ध्।)

श्रव श्रोणचर्षरकवेतावतीनदीजलगुणाः।—
श्रोण चर्षरके जलं तु रुचिदं सन्तापशोषापहं
पथ्यं विक्रकरं तथा च बलदं चीणाङ्गपुष्टिप्रदम्।
तत्नान्या दधते जलं सुमधुरं कान्तिप्रदं पुष्टिदं
वृष्यं दीपनपाचनं बलकरं वितावती तापिनी॥ २०॥
(श्रोणनदः चर्षरनदी बिन्धोत्तरे प्रसिद्धाः, वर्षर द्दित केचित्।
नेत्रवती विद्यादतीति नामा उत्तरे प्रसिद्धाः।)

त्रघ पयोग्गीनदीजलगुगाः।—

पयोश्योसिललं रूचं पिवतं पापनाशनम्।
सर्वामयहरं सी ख्यं बलकान्तिप्रदं लघु॥ २८॥
'(पयोश्यो बिन्ध्याचलद्धिये प्रसिद्धाः।)

त्रथ वितस्तानदौजलगुगाः।—

वितस्तासिललं खादु विदोषशमनं लघु। प्रज्ञाबुडिप्रदं पथ्यं तापजाडाहरं परम्॥ २८॥ (वितस्ता काफ्सोरे प्रसिद्धा।)

श्रय सरयुनदीजलगुगाः।--

सरयूसलिलं खादु बलपुष्टिप्रदायकम् ॥ ३०॥ (सरयूनदी उत्तरे प्रसिद्धा।)

श्रथ गोदावरोनदोनाम-तज्जलगुगाश्व।—

गोदावरी गौतमसभावा सा ब्रह्माद्रिजाताऽप्यथ गौतमी च ॥३१॥ पित्तार्त्तिरक्तार्त्तिसमीरहारि पथ्यं परं दीपनपापहारि। कुष्ठादिदुष्टामयदोषहारि गोदावरीवारि त्रषानिवारि ॥३२॥ (गोदावरी विस्थदिषणे प्रसिद्धा।)

त्रय क्रणानदौनाम-तज्जलगुगाश्च।—

क्षणानदी क्षणासमुद्रवा स्थात्मा क्षणावेणाऽपि च क्षणागङ्गा ॥३३॥ काणोंत्र जाडाकरं खादु पूतं पित्तास्त्रकोपनम् । क्षणावेणाजलं खच्छं रुचं दीपनपाचनम् ॥ ३४॥ (क्षणाङ्गा विस्थदिषणे प्रसिद्धा।)

त्रय मलापद्याभीमरयीषदृगानदीजलगुगाः।--

प्रलापहा भीमंरथी च घटगा यथा च क्षणाजनसाम्यदा गुणै:। मलापहाचरगयोस्तथाऽपि पथं लघु खादुतरं सुकान्तिदम् ॥३५॥

यथ तङ्गभद्रानदीजलगुगाः।— तुङ्गभद्राजलं स्निग्धं निर्मलं स्वाददं गुरु। कण्ड्रिपत्तास्त्रदं प्राय: सास्रेर पथ्यकरं परम् ॥ ३६ ॥ (तुष्ट्रभद्रा दिच्यो प्रसिद्धा।)

श्रथ कावेरीनदीजलगुणाः।— कावेरीसलिलं खादु श्रमन्नं लघु दीपनम्। दह्रकुष्ठादिदोषन्नं मेधाबुद्धिक्चिप्रदम्॥ ३०॥

त्रय नदीविशेषज्ञ सगुगाः।— नदीनामित्यमन्यासां देशदोषादिभेदतः। रत्तापुणाद्वतं वारि जातवां स्नतबुह्यिः॥ ३८॥

त्रघ देशविशेषानदीजलगुगाः।—

सर्वा गुर्वी प्राङ्मुखी वाहिनी या लघी पश्चाहाहिनी निश्चयेन ? देशे देशे तहुणानां विशेषादेषा धत्ते गीरवं लाघवश्च ॥ ३८॥

विस्थाग्राची याऽप्यवाची प्रतीची
या चोदीची स्थान्नदी सा क्रमेण।
वाताटीपं श्रेषपित्तार्त्तिलीपं
पित्तोद्रेकं पथ्यपाकच धत्ते॥ ४०॥
हिमवति मलयाचले च विस्थे
प्रभवति सद्यगिरी च या स्रवन्ती।
स्जति किल शिरोक्जादिदोषानपनुदतेऽपि च पारियावजाता॥ ४१॥

त्रय कालमेदानदीजलगुगमेदाः।—

नद्यः प्रावृषिजासु पीनसकपम्बासात्तिकासप्रदाः

पथ्या वातकपापट्टाः शरदिजा हेमन्तजा बुद्धिदाः ।

सन्तापं श्रमयन्ति शं विद्धते शैशिर्ध्यवासन्तजा-स्तृष्णादाच्चविमश्रमार्त्तिश्रमदा श्रीषो यथा सहुणाः ॥ ४२ ॥ श्रथ श्रनूपदेशजलगुगाः।—

त्रनूपसिललं खादु स्निग्धं पित्तहरं गुरु। तनोति पामकण्डूति-कफवातज्वरामयान् ॥ ४३॥

त्रय जाङ्गलदेशजलगुगाः।— जाङ्गलसलिलं स्वादु तिदोषप्तं क्चिप्रदम्। पथ्यं चायुर्वलवीय्य-पृष्टिदं कान्तिकत्परम्॥ ४४॥

श्रथ साधारयजलगुगाः।—

साधारणं जलं रुचं दीपनं पाचनं लघु। त्रमत्रणापहं वात-कफमेदोन्नपृष्टिदम्॥ ४५॥

त्राय देशभूमिभेदात् जलगुंगाः।—
जातं ताम्मस्टस्तदेव सिललं वातादिदोषप्रदं
देशाज्जाद्यकरं च दुर्जरतरं दोषावहं धूसरम्।
वातम्नं तु शिलाशिरोत्यममलं पथ्यं लघु स्वादु च
न्येष्ठं श्यामस्टिस्त्रदोषशमनं सर्वामयम्नं पयः॥ ४६॥

अथ ऋदवारिगुणाः।—

क्रदवारि वक्किजननं मधुरं कफवातहारि पथ्यं च॥ ४७॥ । (श्रीहल।)

अध प्रस्वगाजलगुगाः।—

प्रस्विणजलं स्वच्छं लघु मधुरं रोचनं च दोपन्छत्॥ ४८॥ (मंदराचेम्पाणी। कं ग्रीरविनडद्वा। गृ भर्षार चल।) श्रथ तद्वागजलग्याः।---

तङ्गमिललं खादु कषायं वातदं क्रियत्॥ ४८॥ \* (मं तलावाचिम्पाणी। कं केरेयग्रर।)

श्रथ वापीजलगुराः।--

वापीजलं तु सन्तापि वातस्रोधकारं गुरु॥ ५०॥ १

त्रय कूपजलग्याः।—

कफर्म कूपपानीयं चारं पित्तकरं लघु॥ ५१॥ धः (मं कूपजल। कं सेन्देयवापि। गौ कुयोर जल।)

श्रय एद्भिद्जलगुर्याः।—

श्रीद्विदं पित्तशमनं सलिलं लघु च स्मृतम्॥ ५२॥ १। (मं विद्यो। कं श्रीरते।)

श्रध केदारजलगुगाः।— केदारसिललं खादुं विपाके दोषदं गुरु। तदेव बह्रमुत्तन्तु विश्रोषाद्दोषदं भवेत्॥ ५३॥ (मं पाटाचिमागो। कं कालवेय उदकड।)

<sup>\*</sup> प्रमस्त्रभूमिभागस्यो बहु धंवसरोषितः। जलात्रयस्त हागः स्थात् ताङ्गगं तज्जलं स्नतम्॥

<sup>†</sup> पाषागैरिष्ठकाभिनी बडः क्रुपो व्रहत्तरः। ससोपाना भवेद्दापी तज्जलं वाप्यमुचाते॥

<sup>‡</sup> भूमी खातोऽत्यविस्तारो गम्भोरो मण्डलाक्रतिः। वडोऽवडः स कूपः स्थात्तदम्भः कीपसुच्यते॥

प विदार्थ्य भूमिं निम्नां यत् महत्या धारया स्रवेत्। तक्षोयमीद्विदं नामु वदन्तीति महर्षयः॥

## भय इंसोदक्रागाः।—

नादेयं नवसृष्टिषु निहितं सन्तप्तमकीं श्रिभि-यीमिन्यां च निविष्टमिन्दु किरणैर्मेन्दा निलान्दो लितम् । एलाद्यै: परिवासितं श्रमहरं पित्तो श्रादा है विषे मूक्कीरक्तमदात्ययेषु च हितं शंसन्ति हंसोदकम् ॥ ५४॥

श्रथ प्राचिपोतीद्वगुचाः।—

यः पानीयं पिबति शिशिरं खादु नित्यं निशीये प्रत्यूषे वा पिबति यदि वा घाणरम्भेण धीरः। सोऽयं सद्यः पतगपतिना स्पर्वते नित्रशक्त्या स्वर्गाचार्यं प्रहसति धिया देष्टि दस्ती च तन्वा॥ ५५॥

श्रध दूषितजललचागम्।—

विषमूत्राक्णनीलिकाविषहतं तप्तं घनं फिनिलं दन्तग्राह्ममनात्तेवं सलवणं भैवालकै: संवतम्। जन्तव्रातविमित्रितं गुक्तरं पणीं घपङ्काविलं चन्द्राकीं श्रुतिरोहितं च न पिबेन्नीरं जड़ं दोषलम्॥ ५६॥

श्रध रोगविशेषे श्रोताम्बुपरिवर्जनम्।—
पार्श्वश्रुले प्रतिश्याये वातदोषे नवन्वरे।
स्किर्धार्थामादिदोषेषु श्रोताम्बु परिवर्जयेत्॥ ५७॥

भाष रोगिविश्वेषे ग्रतशोतजलम् ।— धातुच्चये रत्ताविकारदोषे वान्त्यस्त्रमेहे विषविभ्रमेषु । जीर्णक्वरे ग्रीथलसन्त्रिपाते जलं प्रशस्तं ग्रतशीतलन्तु ॥ ५८॥ (सं कदशीलपाणी। कं कादारिदनीकः। ग्रीठाण्डाकरा गरमजलः।) त्रघ पादादिश्वीनतप्तजलगुषाः।—

तप्तं पाष्यः पादभागेन होनं प्रोक्तं पष्यं वातजातामयन्नम् । श्रद्धांशोनं नाशयेद्वातपत्तं पादप्रायं तत्त् दोषत्रयन्नम् ॥ ५८॥

श्रथ ऋतुविशेषे पादादि ही नतप्रजलम्।—

हमन्ते पादहोनन्तु पादाद्वीनन्तु शारदे। प्राव्यड्वसन्ते शिशिरे ग्रीषो चार्षावशेषितम्॥ ६०॥

श्रथ ऋत्विश्रेषे ग्राह्मं कौपादिजलम्।— कौपं प्रास्त्रवणं वाऽपि शिशिरक्तुंवसन्तयोः। ग्रीषो चौडं तु सेवेत दोषदं स्थादतोऽन्यथा॥ ६१॥

त्रय उषाजलस्य व्यवहारिनयमः।--

तप्तं दिवा जाड्यमुपैति नक्तं नक्तं च तप्तं तु दिवा गुरु स्थात्। दिवा च नक्तं च नृभिस्तदात्व-तप्तं जलं युक्तमतो यहीतुम्॥६२॥\*

त्रथ त्रवस्थाविश्रेषे श्रोतोश्यजलस्य हितकारिता।—

उणां कापि कापि शीतं कवीणां कापि कापि कायशीतच्च पायः। देशं नृणां पथ्यमेतत् प्रयुक्तं कालावस्थादेहसंस्थानुरोधात्॥ ६३॥

त्रघ रात्री उषाम्बपानस्य गुगाः।—

यपनयति पवनदोषं दलयति कापमाश्च नाश्ययत्यक्तिम्। पाचयति चात्रमनलं पुणाति निशोयपीतमुणान्भः॥ ६४॥

\* दिवातमं राक्रिमण्डम् ; रावितमं दिवावण्डिमित्यर्थः।

त्रथ समयविश्रेषे जलपानगुगाः।—

रात्री पीतमजीर्णदोषशमनं शंसन्ति सामान्यतः पीतं वारि निशाऽवसानसमये सर्वामयध्वंसनम् । भुक्ता तूर्द्वमिदञ्च पुष्टिजननं प्राक् चेदपुष्टिप्रदं रुचं जाठरविद्वपाटवकरं पथ्यञ्च भुक्त्यन्तरे ॥६५॥

श्रय जलपानविधिः।—

श्रत्यम्बुपानाम विपच्यतेऽन्नमनम्बुपानाम स एव दोषः। तस्मान्नरो विज्ञविवर्षनार्थं मुहर्मुहर्वारि पिबेदभूरि॥६६॥

श्रथ श्रन्तरीचा जलमेदाः।—

जलं चतुर्विधं प्राह्यन्ति रिचो इवं बुधाः। धारं च कारकं चैव तौषारं हैमिसिखपि॥ ६०॥

श्रथ धारादोनां चतुर्णां खरूपम्।— श्रम्बु वर्षोद्भवं धारं कारं वर्षोपलोद्भवम्। नीहारतोयं तीषारं हमं प्रातिहिमोद्भवम्॥ ६८॥

अथ धाराया भेदी।--

धारं च हिविधं प्रोक्षं गाङ्गसामुद्रभेदतः। तत्र गाङ्गं गुणा्कां स्थात् श्रदोषं पाचनं परम्॥६८॥

त्रथ गाङ्गजललचग्रम्।—

यदा स्वादाश्विने मासि सूर्यः स्वातिविशाखयोः।
तदाऽस्व जलदैंभृतां गाङ्गसूत्रां मनीविभिः॥ ७०॥

श्रय सामुद्रजललचगम्।--

श्रन्यदा सगशोषिदि-नत्त्रतेषु यदस्बुदै:। श्रिष्टिसिदं तोयं सासुद्रांमति शब्दितम्॥ ७१॥

त्रथ गाङ्गजलस्य लचगान्तरम्।— धाराधरे वर्षति रीप्यपात्रे विन्यस्य शाल्योदनसिष्ठपिग्डे। दभोपदिग्धे निहितं मुह्नत्तीदविक्रियं गाङ्गमयान्यया स्यात्॥७२॥

यय गाङ्गलगुगाः।—

गाङ्गं जलं खादु सुशीतलं च रुचिप्रदं पित्तकफापहञ्च। निर्दीषमच्छं लघु तच्च नित्यं गुणाधिकं व्योन्ति गरहीतमाहु:॥७३॥

> त्रथ चन्द्रकान्तमिषासुतजलगुणाः।— चन्द्रकान्तोद्भवं वारि पित्तघं विमलं लघु। मुक्किपित्तास्रदाहेषु हितं कासमदात्यये॥ ७४॥

त्रथ सासुद्रजलगुगाः।— सासुद्रसलिलं श्रीतं कफवातप्रदं गुरु। चित्रायामाश्विने तच्च गुणाळां गाङ्गवङ्गवेत्॥ ७५॥

श्रव भूमिविशेषे पिततजलस गुगाः।—
पितितं भुवि यत्तीयं गाङ्गं सामुद्रमेव वा।
स्वस्वात्रयवशाहक्केदन्यदन्यद्रमादिकम्॥ ७६॥
श्रक्तं च लवणं च स्थात्पितितं पार्थिवस्यले।
श्राप्ये तुःमधुरं ग्रोक्तं कटु तिक्तं च तेजसे॥ ७७॥
कषायं वायवीये स्थादव्यक्तं नाभसे स्नृतम्।
'तत्र नाभसमिवीक्तमुत्तमं दोषवर्जितम्॥ ७८॥

श्रय श्राश्चिनमासे वृष्ट्यभावस्य दीषीतिः।—
यत चेदाश्विने मासि नैव वर्षति वारिदः।
गाङ्गतोयविद्योने स्युः काले तत्राधिका रुजः॥ ७८॥
श्रय सर्वावस्थायाभेव जलस्य देयतानिईंशः।—
कादिदुणां काचिच्छीतं काचित् काथितश्रीतलम्।
काचिद्रेषजसंयुक्तं न काचिद्यारि वार्थिते॥ ८०॥
[इति पानीयप्रकरणम्।)

श्रय दच्भेदाः।—

दस्तवः पश्चधा प्रोक्ता नानावर्णगुणान्विताः । सितः पुण्डुः करङ्गेत्तुः कृष्णो रक्तश्च ते क्रमात् ॥ ८१ ॥ त्रथ साधारण दत्तुनाम ।—

द्रह्य: कर्कटको वंश: कान्तार: सुकुमारक:। ग्रसिपत्नो मधुत्रणो वृष्यो गुड़त्रणो नव॥ ८२॥ (ते चेक्का प्राक्षतः कँस्। हिंगाखा, उख्। गौ त्राक्।)

श्रय श्रेतेचुनामगुगाः।—

खेतेत्तसु सितेत्तः स्थालाष्टेत्त्वंशपत्रकः । सुवंशः पाण्ड्रेत्तस्य काण्डेत्त्वधेवलेत्तकः ॥ ८३ ॥ सितेत्तः कठिनो रूचो गुरुस कफमूत्रकत् । दीपनः पित्तदाङको विपाक कोण्यदः स्मृतः॥ ८४ ॥ (संपायदरा ऊँस । कं विलियकत् । गौ श्रादा साक्।)

श्रय पुराङ्गामगुराः।—

पुण्डु पत्तु रसाल: स्थात् रसेत्तु: सुकुमीरक:।

कर्ती मिश्रवर्णश्च नेपालेच्य सप्तधा ॥ ८५ ॥
पुण्ड्रीऽतिमधुर: श्रीत: कफक्कत्यित्तनाश्चन: ।
दाहश्यमहरी रुची रसे सन्तर्पण: पर: ॥ ८६ ॥
(मं पुण्डाजँस। कं वासरकत्व। गी पुँड्रो श्राक्, हँ।चि श्राव्।)

श्रघ करङ्घनामगुगाः।—

श्रन्थः करङ्गालिः स्यादित्तुवाठीत्तुवाठिका।
यावनी चेत्तुयोनिश्व रसाली रसदालिका॥ ८०॥
करङ्गालिर्मधुरः शीतलो क्चिक्तन्मदुः।
पित्तदाहहरो दृष्यस्तेजोबलविवर्षनः॥ ८८॥

(मं रसदालि। कं रसालकं सन)

त्रथ कषोत्त्नामगुगाः।—

क्षणोत्तरित्तरः प्रोत्तः ग्यामित्तः को किलाचकः । ग्यामवंगः ग्यामलेत्तः को किलेत्त्रश्च कथ्यते ॥ ८८ ॥ क्षणोत्त्रत्तो मध्रश्च पाके खादुः सृद्ध्यः कटुको रसाक्यः । विदोषचारी ग्रमवीर्थदश्च सुबत्यदायी बहुवीर्थदायी ॥ ८० ॥ (मं कालाजंस । कं करियकबु। गौ काष्र्लि श्राक्।)

श्रथ रक्तेचुनामगुगाः।—

रक्ते चु: स्ट्मपत्रश्व शोणो लोहित उलाटः।

मध्रों ऋषम्लश्व लोहिते चुश्च को त्तितः॥ ८१॥
लोहिते चुश्च मध्रः वाके स्याच्छीतलो मृदुः।

पित्तदाहहरो दृष्यस्ते जोवल विवर्धनः॥ ८२॥
(भं लोहितवा जँस। गो वीम्बाद आक्।)

# राजनिष्युः।

त्रथ दचुमूलनाम।—

दत्तुमुलं विद्युनेतं तच्च मोरटकं तथा। वंशनेतं वंशमूलं मोरटं वंशपूरकम्॥ ८३॥ (मं जँ साचेंमूल। कं किव्वनवेर। गौ श्राकेर मूल।)

श्रध दत्तुद्राह्णम्लमध्याग्रेषु रसविशेषाः।—
मूलादूर्षुन्तु मधुरा मध्येऽतिमधुरास्तथा।
दत्तवस्तेऽत्रभागेषु क्रमाल्ञवणनीरसाः॥ ८४॥
श्रध दिनस्र समयविशेषे भृक्तेचुगुणाः।—
श्रभक्ते वित्तहासैते भुक्ते वातप्रकोपणाः।
भूक्तमध्ये गुक्तरा दतीच्रणां गुणास्त्रयः॥ ८५॥

श्रध दन्तिनिष्णी दिवाः गुणाः।—
हष्णो रत्तास्विपत्तिश्रमममनपटुः शीतनः श्रेषादोऽल्पः
सिग्धो हृदाश्र रच्चो रचयित च सुदं सूत्रश्रद्धं विधत्ते।
कान्तिं देहस्य दत्ते बनमित कुरुते वृंहणं तृप्तिदायी
दन्तिनिष्णीडा काण्डं सृदुयित्रिसितो मोहनश्रेष्णदण्डः॥ ८६
(मं दान्तो चाविनेयां ऊं साचेगुण । कं इक्षिनिष्कःतिन्दिकिवनग्ण । गौ दाते छाड़ान

त्राकेरगुगा।)

#### ष्रान्यस्य ।---

पीयूषोपिमतं विदोषश्मनं स्थाइन्तिनिष्पीज्तिं तद्दचे व्यक्तिं तद्परं श्लेषानिलम्नं कियत्। एतद्दातहरन्तु वातजननं जास्तप्रतिस्थायदं प्रोतं पर्यावतं कफानिलकरं पानीयिमस्बद्धवम्॥ ८०॥ त्रथ यावनालग्ररसगुणाः।—

मध्रं लवणचारं सिन्धं सोणां क्चिप्रदम्।
हृष्यं वातकाफन्नं च यावनालग्ररात् रसम्॥ ८८॥ व (मं सेताचाऊँ स। कं केजोलदकवु।)

श्रथ पकेच् रसगुगाः।—

पक्षेत्रुरसः स्निग्धः स्थात् कफवातनाश्रनोऽतिगुरुः। श्रातिपाकेन विदाहं तनुतं पित्तास्त्रदोषशोषांश्व ॥ ८८ ॥

(मं ताविलारस। कं, कासिद्रस।)

[इति इचुप्रकरणम्।]

अय गुड्नाम।---

गुड़: स्यादिक्तसारस्त मधुरो रसपाकजः।
भिश्वप्रियः सितादिः स्यादक्षो रसजः स्मृतः॥ १००॥
(मं नवागुड़ाचानामगुण। कं होसबेब्बदहिस्कगुण।
गो गुड़।)

त्रय पुरातनगुङ्गुगाः।—

पित्तन्नः पवनात्तिजदुचिकरो द्वद्यस्त्रिदोषापरः

संयोगेन विश्रेषतो ज्वरहरः सन्तापशान्तिप्रदः।

विरमूत्रामयशोधनोऽग्निजननः पार्षुप्रमेहान्तकः

क्तिग्धः खादुतरो लघुः श्रमहरः पथ्यः पुराणो गुड़ः ॥१०१॥

(मं जुनागुल। कं इलियवेछ।)

ष्रय यावनासी अवगुष्रा ।—

स्याद्यावनालरसपाकभवो गुड़ोऽयं

चारः कटुः समध्रः कफवातहारी।

रा--३४

पित्तप्रदः सततमेष निषेव्यमाणः
काण्ड्रतिकुष्ठजननोऽस्त्रविदाहहारी ॥ १०२ ॥
(मं कालकंवेजोधलेयांचाऊं साचागूलु। कं इस्हर्गविजीलदक्षेव्विनवेश्व। गौ जनारेर गुड़।)
[इति गुड़प्रकरणम्।]

श्रथ साधारगाश्रकरानामगुगाः।—

शक्रीक्वा तु मीनाण्डी खेता मत्यण्डिका च सा।
श्रिक्क्ता तु सिकता सिता चैव गुड़ोइवा॥ १०३॥
श्रिक्ता मध्रा श्रीता पित्तदाहश्रमापहा।
रक्तदोषहरा भान्ति-क्रिमिकोपप्रणाशिनी॥ १०४॥

त्रय पञ्चेचु प्रकरागुगाः।—

स्निभा पुण्डुकप्रकरा हितकरी चीणे चयेऽरोचके चच्चष्या बलविंदेनी सुमधुरा रूचा च वंग्रेचुजा। वृष्या तृप्तिबलप्रदा त्रमहरा ग्यामेचुजा भीतला स्निभा कान्तिकरी रसालजनिता रक्तेचुजा पित्तजित्॥१०५॥

श्रष यावनालीश्रकंरानामगुणाः।—

यावनाली हिमोत्पद्मा हिमानी हिमप्रकरा।
चुद्रपर्करिका चुद्रा गुद्रु जालिवन्दु जा॥ १०६॥
हिमजा प्रकरा गील्या सोल्या तिक्ताऽतिषिच्छिला।
वातन्नी सारिका रूचा दाहिपित्तास्तदायिनी॥ १००॥
(मं गुड्रु गुड़ा। कं तुगिता गी जनारेर चिनि।)

[ इति श्रवंराप्रकरणम्।]

श्रय मधुश्रकरानामगुगाः।—

सितजाऽन्या शर्वरजा माधवी मधुशकरा।

माचीक गर्करा प्रोक्ता सिताखण्डस खण्डकः॥ १०८॥

सिताखण्डोऽतिमधुरश्चसुष्यः छर्दिनाशनः।

कुष्ठवणकपश्वास-स्किपित्तास्रदोषनुत् ॥ १०८॥

(मं, कं, मालखण्ड। गौ सिताखण्ड, पाटाली।)

श्रथ तवराजशर्करा ।—

यवासशकरा लन्या सुधा मोदकमोदकः।

तवराजः खग्डसारः खग्डजा खग्डमोदकः ॥ ११० ॥

तवराजोऽतिमधुरः पित्तश्रमत्रषापहः।

व्रष्यो विदाहमूर्च्छात्ति-भ्रान्तिशान्तिकरः सरः॥ १११॥

(गेना इति प्रसिद्धाः)

श्रथ तवराजखग्डनामगुगाः।—

तवराजोद्भवः खण्डः सुधा मोदकजस्तथा।

खग्डजो द्रवजः सिंब-मोदकामृतसारजः॥ ११२॥

दाइं निवारयति तापमपाकरोति

त्रिप्तिं नियच्छिति निइन्ति च मोइमूर्च्छाम्।

श्वासं निवारयति तपयतीन्द्रयाणि

श्रीतः सदा सुमधुरः खलु सिज्जिखण्डः ॥ ११३॥ •

(मं खण्डतवराज। कं तिसरेमा खख्णा। तें मूरनेयपाकद-

मचखखाः। गौ मेनारखाः ।)

[ इति मन्यसम्बद्धान। ]

## श्रथ मधुसामान्यनाम।--

मधु चौद्रं च माचीकं माचिकं कुसुमासवम्।
पुष्पासवं पवित्रच्च पित्रंग पुष्परसाह्वयम्॥ ११४॥
(मं जैनतुष्प। हिं सहदू। तां मघ। तें तेले। गौ मधु।)

श्रध मधुजातयः।—

माचिकं भामरं चौद्रं पीत्तिकं छात्रकं तथा। श्राष्ट्रिमीदालकं दालिमित्यष्टी मधुजातय:॥ ११५ ॥

त्रथ माचिकमधुलचगम्।— नानापुष्परसाहाराः कपिला वनमचिकाः। याः स्थूलास्ताभिरुत्पन्नं मधुमाचिकमुच्यते॥ ११६॥

श्रय सामरमधुलचणम्।— ये स्निग्धाञ्चनगोलाभाः पुष्पासवपरायणाः। स्नमरैजीनतं तैस्तु स्नामरं मधु भण्यते॥ ११७॥

श्रय चौद्रमधुलच्यम्।—

पिङ्गला मिचिकाः सूद्धाः चुद्रा द्रित हि विश्वताः। ताभिक्त्यादितं यत्त् तत् चीद्रं मधु कथ्यते॥ ११८॥

श्रध पौत्तिकमधुलचयाम्।--

अन्नजा मिच्चकाः पिङ्गाः पुत्तिका इति कीर्त्तिताः। तज्जातं मधु धीमद्भिः पीत्तिकं समुदाष्ट्रतम्॥ ११८॥

त्रय कात्रकमधुलच्याम्।—

क्रवाकारन्तु पटलं सरघाः पीतिपिङ्गलाः। युक्तुर्वन्ति तदुत्पन्नं मधु क्राव्रकमीरिसम्॥ १२०॥

# त्रय त्रार्घमधुलचगम्।—

मिचनास्तीच्णातुण्डा यास्तथा षट्पदसिमाः॥
तदुद्भतं यदघिः तदार्घं मधु वर्ण्यते॥ १२१॥
त्रथ श्रोहालकमधुलचणम्।—

श्रीहालाः किपलाः कोटा भूमेग्हलनाः स्नृताः। वल्मोकान्तस्तदुत्पन्नमीहालकमुदीर्थ्यते॥ १२२॥ श्रथ दालमधुलस्यम्।—

दुन्द्रनीलदलाकाराः सूच्याधिन्वन्ति मचिकाः । यहचकोटरान्तस्यं मधु दालिमदं स्मृतम्॥ १२३॥ श्रथ श्रष्टमधुवर्षाः।—

द्रत्येतस्याष्टधा भदैकत्पत्तिः कथिता क्रमात्। ग्रथ वस्याम्यहं तेषां वर्णवीर्यादिकं क्रमात्॥ १२४॥ मास्तिकं तैलवर्णं स्यात् खेतं भामरमुखते। चौद्रन्तु कपिलाभासं पीत्तिकं घृतसित्रभम्॥ १२५॥ ग्रापीतवर्णं छात्रं स्यात्पङ्गलं चार्घ्यनामकम्। ग्रीहालं स्वर्णसदृशमापीतं दालमुखते॥ १२६॥

अय अष्टविधमधुगुगाः।—

माचिकं मधुरं रूचं लघु खासादिदोषनुत्। भामरं पिच्छिलं रूचं मधुरं मुखजाखाजित्॥ १२०॥ चौद्रं तु श्रीतं चत्तुष्ठं पिच्छिलं पित्तवातदृत्। पौत्तिकं मधु रूचोण्यमस्वित्तादिदाइकृत्॥ १२८॥ खित्रमेहिकिमिन्नश्च विद्याद्धातं गुणोत्तरम्। स्नार्ध्यमध्वतिचत्तुष्यं कफपित्तादिदोषद्वत्॥ १२८॥ श्रीहालकन्तु कुष्ठादि-दोषघ्नं सर्वसिद्धिदम् । दालं कटु कषायास्तं मधुरं पित्तदायि च ॥ १३०॥ [ इति श्रष्टमधुगुगाः । ]

श्रध नूतनपुरातनमधुगुगाः।— नवं मधु भवेत् स्थीत्यं नातिस्रोषाकरं परम्। देहस्थीत्यापहं ग्राहि पुराणं मधु लेखनम्॥ १३१॥ (मं नवाजुना। कं योसपलेयजेनतुष्णंगलु।)

मध पक्षाममधुनीः गुगाः।—

पक्षं दोषचयम्नं मधु विविधरुजाजाद्यजिह्वाऽऽमयादिध्वंसं धत्ते च रूचं बलमतिष्टतिदं वीर्थ्यद्विषं विधत्ते।

श्वामं चेदामगुल्मामयपवनरुजापित्तदाह्यस्वदोषं

हन्याद्वातञ्च शोषं जनयति नियतं ध्वंसयत्यन्तद्विष् ॥१३२॥

(मं ताविलाहिरिवामधाचेगुगा। कं कासिदपसियजेनतुष्यंदगुगा।)

श्रथ मध्वादिगुगाः।— त्रणगोधनसन्धाने त्रणसंरोपणादिषु। साधारण्या मधु हितं तत्तुल्या मधुग्रकरा॥ १३३॥ श्रथ हण्णमधुगुगाः।—

ख्यौ; सहोष्णकाले वा स्वयमुष्णमधापि वा। श्रामं मधु मनुष्णाणां विषवत्तापदायकम्॥ १३४॥

श्रय हष्टमधुलचगम्।— कीटकादियुत्तमम्बद्धितं यच पर्युषितकं मधु खतः। कार्यकोटरगतञ्च मेचकं तच गेइजनितञ्च दोषञ्चत्॥१३५॥ श्रथ निर्देषिसदोषमधुगुगाः।—
दण्डैनिहत्य यदुपात्तमपास्तदंशं
तादृग्विधं मधु रसायनयोगयोग्यम्।
हिक्कागुदाङ्गुरिवशोफकफव्रणादिदोषापहं भवति दोषदमन्यथा चेत्॥ १३६॥
श्रथ मधुश्रक्षरानामगुगाः।

माध्वी सिता मधूत्पन्ना मधुजा मधुप्रकरा।
माचीकप्रकरा चैषा चीद्रजा चीद्रप्रकरा॥ १३०॥
यद्गुणं यन्मधु प्रोत्तं तहुणा तस्य प्रकरा।
विश्रीषाद्वलक्षण्य तर्पणं चीणदेहिनाम्॥ १३८॥
[इति मधुप्रकरणम्।]

भयं स्वासानाचनाम, तहुणायः—

मदां सुरा प्रसन्ना स्थान्मदिरा वारुणी वरा।

मत्ता कादम्बरी शीता चपला कामिनी प्रिया॥ १३८॥

मदगन्धा च माध्वीकं मधु सन्धानमासवः।

परिस्ताऽस्ता वीरा मिधावी मदनी च सा॥ १४०॥

सुप्रतिभा मनोन्ना च विपाना मोदिनी तथा।

हालाहलगुणाऽरिष्टं सरकोऽथ मधूलिका।

मदोल्कटा महानन्दा हातिंशदिभधाः क्रमात्॥ १४१॥

मद्यं सुमधुराक्तं च कफमारुतनाशनम्। '

बलदोिप्तिकरं हृद्यं सरमेत्न्मदावहृम्॥ १४२॥ \*

<sup>\*</sup> मदां तावित्वितं, गौड़ी माध्वो पेष्टिको चैति; तानि श्रवामदानि सीगन्धिकादिद्रव्यान्तरयोगते विविधानि च।

#### श्रन्यश्व।---

स्याद्वातकीरसगुड़ादिक्कता तु गौड़ी
प्रसद्वादिमधुसारमयी तु माध्वी।
पैष्टी पुनर्विविधधान्यविकारजाता
स्थाता मदाधिकतयाऽत्व च पूर्वपूर्वी॥ १४३॥
तालादिरसनिर्यासै: सैन्धीं हालां सुरां जगुः।
नानाद्रस्थकदम्बेन मद्यं कादम्बरं स्मृतम्।
सैन्धी कादम्बरी चैव द्विविधं मद्यलच्चणम्॥ १४४॥

श्रय गोड़ोमदाग्याः।—

गौड़ी तीच्णोष्णमधुरा वातद्वित्यस्तकारिणी। बलकद्दीपनी पथ्या कान्तिकत्तपणी परा॥ १४५॥

अध माध्वीमद्यगुगाः।—

माध्वी तु मधुरा हृद्या नात्युष्णा पित्तवातहृत्। पाण्डुकामलगुल्मार्श:-प्रमेष्ट्रशमनी परा॥ १४६॥

अध पैष्टीगुगाः।---

पैष्टी कट्रणा तीच्या स्थानाधुरा दीपनी परा॥ १४०॥ अथ सैन्धीमधगुणाः।—

गौड़ी तु शिशिर पेया पैष्टी हमन्तवर्षयोः। श्रद्योषार्वसन्तेषु साध्वी याद्या न चान्यथा॥ १४८॥

# पानीयादिवगै: ।

# म्रथ कतिचित् मदागुगाः।—

कादम्बरीशर्करजादि मद्यं सुशीतलं वृष्यकरं मदाच्यम्। माध्वीसमं स्थान्तृणवृच्चजातं मद्यं सुशीतं गुरु तर्पणञ्च॥ १५०॥

सर्वेषां त्यविद्याणां निर्यासं ग्रीतलं गुरः।

सोहनं बलक्ष हृद्यं त्यणासन्तापनाश्रनम्॥ १५१॥

ऐत्तवं तु भवेन्मद्यं शिशिरच्च मदोत्कटम्।

यवधान्यक्षतं मद्यं गुरु विष्टन्भदायकम्॥ १५२॥

श्रकराधातकीतोये क्रतं श्रीतं मनोहरम्।

श्रकराधातकीतोये क्रतं श्रीतं मनोहरम्।

#### किश्व।—

श्रन्धे द्वादश्रधा सद्य-भेदाना हुर्मनी विण:। उत्तेष्वन्तर्भवन्तीति नान्धेसु पृथगीरिता:॥ १५४॥

# त्रय नवजीर्यमयगुगाः।—

मद्यं नवं सर्वविकारहेतुः सर्वन्तु वातादिकदोषदायि। जीर्णन्तु सर्वे सकलामयम्नं बलप्रदं व्रष्यकरच्च दीपनम् ॥१५५॥

## श्रय मद्यप्रयोगाईनिरंशः।—

मद्यप्रयोगं कुर्वन्ति श्र्द्रादिषु महार्त्तिषु। दिजैस्त्रीभिस्तु न ग्राष्ट्रां यद्यप्युज्जीवयेन्गृतम्॥ १५६॥ दृशं वार्षिनदीनदद्भदसर:कुल्यादितीरान्तर-प्रक्रान्तेच्चगुड़ादिमाचिकभिदामद्यप्रभेदनिष। प्रागसास्रतिबुध्य नामगुणतो निर्णीतयोगीचिती
यायातव्यवशाहिनिश्चितमनाः कुर्वीत वैद्यः क्रियाम् ॥१५०॥
ये रस्यमाना हि तृणां यथास्वं दोषाविरस्यन्यिप दुर्निरासान् ।
तेषां रसानां वसितः किलायं वर्गः प्रसिद्धो रसवर्गनाम्ता ॥१५८॥
निस्मन्दं दुग्धसिन्धावस्रतमय समस्तीषधीनां न दोहं
तापाइं नो चिकित्सामभिलषति रसं नापि दोषाकरस्य ।
लब्धा यत् सौद्धदय्यं जगित बुधजनस्तेन वर्गः क्रतोऽस्मिन्
पानीयादिः प्रसिद्धं व्रजित मनुमितो नामगीमीं लिरत्ने ॥१५८॥
इति श्रीनरइरिपण्डितविरिचित निच्छुराजे

यानर हारपाग्रहतावराचतान घग्टुराज पानौयादिवर्गः चतुर्द**ग्रः।** 

# अथ चौराद्विगः।

\*\*\*\*\*

त्रघ दुग्धनाम्।—

चीरं पीयूषमूधस्यं दुग्धं स्तन्यं पयोऽस्तम् ॥ १ ॥ (मंदूध। वं द्वालूः। गौ दुध।)

श्रथ दध्वादिनाम।—

स्वीरजं दिधि तद्रूप्यं विरतं मस्तु तज्जलम्॥ २.॥ ( जीरजं दिधि। मं दिश्वं। वं मीसक्। तद्रूप्यं विरतं। मं पातालदंशिं। वं निश्चित्तमीसक्। गी दै। मस्तु मं दिशं, भेंपासिं। वं मीसरनीक्। गो दै। सत्तु।) श्रध नवनीतनाम (तक्रजम्)।— दिधिजं नवनीतं स्थात्सारो हैयङ्गवीनकम् ॥ ३॥ (मं, कं, लोगो। गौ ननी. माखन।)

श्रध घतनाम।—

ष्टतमाच्यं इवि: सिप: पिवतं नवनीतजम्। श्रमतं चाभिघारस होम्यमायुश्च तैजसम्॥ ४॥ (मं तूप। कं तुष्प। गौ वि।)

स्रचणं स्नेष्ट्नं स्नेष्टः स्निग्धता स्रच एव च। अभ्यङ्गोऽभ्यञ्चनञ्चेव चोपड्श्व ष्टतादिकः॥ ५॥ (मंचोषड। वं च्डस्त्।)

श्रथ तकनाम।—
तक्तं गोरसजं घोलं कालश्रयविलोडितम्।
दण्डाइतमरिष्टोऽम्लमुद्श्विम्यितं द्रवः॥ ६॥
(मं ताक। कं मिक्जिगे। गौ घोल्।)

त्रव तक्रविश्रेष: ।—
तक्रं तिभागदिधसंयुतमम्ब धीरैक्तां दिधि दिगुणवारियुतन्तु मस्त ।
दध्यभसी यदि समे तदुदिखदा हुस्तलोवलं तु मिथतं मुनयो वदन्ति ॥ ७॥

• त्रध गोमूतमलनाम।— गोमूतं गोजलं गोऽको गोनिष्यन्दश्व गोद्रवः। गोमयं गोपुरीषं स्याद गोविष्ठा गोमलश्च तत्॥ ८॥ [इति घीरादिसम्खद्रव्यनामानि।] गोमहिषोक्चागलाविकगजतुरगखरोष्ट्रमानुषस्त्रीणाम्। चौरादिकगुणदोषौ वच्चे क्रमतो यथायोगम्। ८॥

त्रथ गोदुग्धगुगाः।---

गव्यं चीरं पथ्यमत्यन्तर्चं खादु स्निग्धं पित्तवातामयम् । कान्तिप्रज्ञाबुिं सिधाङ्गपुष्टिं धत्ते स्पष्टं वीर्थ्यवृिं विधत्ते ॥१०॥ (मं गाईचेंद्रध।)

श्रथ महिषीदुग्धगुणाः।—

गौत्यन्तु महिषीचीरं विपाके शीतलं गुरू। बलपृष्टिप्रदं वृष्यं पित्तदाहास्त्रनाशनम्॥ ११॥ (मं म्हेषीचेंद्रध। कं यम्पेयहालू।)

श्रध श्रजापयोगुगाः।—

श्रजानां लघुकायत्वानाद्रव्यनिषेवणात्। नात्यम्बुपानाद्वायामात्सवेव्याधिहरं पयः॥ १२॥ (मं श्रेलोद्रध। कं पृष्ट श्राङ्निहालु। तां जाजनगरे।)

श्रथ मुद्माजपयोगुगाः। –

सूस्माजदुग्धेति च संवदाईं(?) गोदुग्धवीर्ध्यास्वधिकं गुण च। सुचीणदेहेषु च पथ्यमुक्तं स्थूलाजदुग्धं किल किश्चिद्रनम् ॥१३॥ (मं थोरेभे लिचेंद्रधगुण। कं हिरिय श्राङ्गोनहालु।)

ं त्रधावीदुग्धगुगाः।—

श्राविकन्तु पयः सिग्धं काफिपत्तहरं परम्। स्वीस्थमहहरं पृथ्यं लोमभं गुरु वृद्धिदम्॥ १४॥ (मं मेंदिचेंद्रथ। कं कम्बलगुरियद्वालु।) श्रथ इस्तिनीपयोग्गाः।—

मधुरं इस्तिनी चीरं वृष्यं गुरु कषायकम्। सिग्धं स्थैर्थकरं शीतं चच्चष्यं बलवर्डनम्॥ १५॥

(मं चा ति शिषचें दूध। वं आनेय चालु।)

श्रथ श्रश्नीचीरग्याः :---

श्राबीचीरं तु रूचाम्तं लवणं दीपनं लघु। देहस्थैयेकरं बत्यं गीरवं कान्तिकत्परम्॥ १६॥

(मं घोड़ोचेंद्रध।)

त्रय गर्दभीचीरग्याः.।—

बलक्षद्वभीचीरं वातश्वासहरं परम्।

सधरान्त्रसं रूचं दीपनं पथ्यदं स्मृतम्॥ १७॥

(मंगाड़बीचेंद्रध। वं कत्त्रेयहालु।)

अथ उष्ट्रीपयोग्गाः।—

उष्ट्रीचीरं कुष्ठशोफापहं तत्पित्ताशीम्नं तत्कफाटोपहारि। श्रानाहार्त्तिजन्तुगुत्कोदराव्धं खासीक्वासं नाशयत्याशु पीतम् ॥१८॥

(मं करहीरूध। कं श्रींठेयहालु।)

त्रय मानुषीचीरगुगाः।—

मधुरं मानुषी चौरं कषायञ्च हिमं लघु। ' चचुष्यं दीपनं पथ्यं पाचनं रोचनं च तत्॥ १८॥

(मं कीचेंद्रध। कं श्रेष्ट्रिसनहासु।)

[ इति एकास्त्राचीरगुगाः।]

# राजनिघएट:।

## श्रथामपकदुग्धग्याः।—

चीरं कासम्बासकोपाय सवें गुर्वामं स्थात्रायशो दोषदायि। तचेत्तमं वर्त्तितं पथ्यमुक्तं नारीचीरं त्वाममेवामयन्नम्॥२०॥ (मं द्विरवेंताविलेंद्रध। कं बिक्यिद्वालकासिद्वालु।)

श्रथ धारीणचीरगुगाः।—

उत्तं गव्यादिकं दुग्धं धारोष्णमसृतोपमम्। सर्वामयहरं पष्यं चिरसंस्थं तु दोषदम् ॥ २१॥

त्रन्यच्च ।---

केऽप्याविकं पथ्यतमं श्रुतोष्णं चीरं त्वजानां श्रुतशीतमाहः। दोहान्तशीतं महिषीपयश्च गव्यं तु धारोष्णमिदं प्रशस्तम्॥२२॥

श्रय कालविश्रेषे वयोविश्रेषे च पौतचौरग्गाः।—

वृष्यं वृष्टिणमिनविद्यनिकारं पूर्वीह्मपीतं पयो मध्याक्रे बलदायकं कफहरं क्षच्छस्य विच्छेदकम्। बाल्ये विक्रिकारं ततो बलकारं वीर्थ्यप्रदं वार्षके रात्री चीरमनेकदोषशमनं सेव्यं ततः सर्वदा॥ २३॥

श्रय दीर्घकालमपकदुग्धदोषाः।—

चीरं मुह्नत्तितयोषितं यदतप्तमितिहिक्कतिं प्रयााति। उणां तु दोषं कुरुते तदुईं विषोपमं स्यादुषितं दशानाम्॥२४॥

त्रय जर दुग्धप्रयोगस गुग्रदोषी। जीर्णज्वर कफी चीर्ण चीरं स्यादमृतोपमम्। तदेव तक्षी पीतं विषवद्यक्ति मानुषम्॥ २५॥ श्रथ जलसहितपक्षचीरग्याः।—

चतुर्यभागं सिललं निधाय यत्नाद् यदावित्तितमुत्तमं तत्। सर्वामयन्नं बलपृष्टिकारि वीर्यप्रदं चीरमितप्रशस्तम् ॥२६॥

त्रव कार्लविश्वेषे दुग्धविश्वेषः।—
गव्यं पूर्वाह्मकाले स्थादपराह्मे तु माहिषम्।
चीरं सशर्वरं पथ्यं यहा सात्मेत्र च सर्वदा॥ २०॥

श्रध ग्रतश्रीतादिचीरगुणाः।—

पित्तम्नं श्रतश्रीतलं कफहरं पक्षं तदुष्णं भवेच्छीतं यत्तु न पाचितं तदिखलं विष्टभदोषप्रदम्।
धारोषां त्वस्रतं पयः श्रमहरं निद्राकरं कान्तिदं
वृष्टणं वृष्टणमग्निवर्डनमतिस्वादु तिदोषापहम्॥ २८॥

श्रय वर्जनीयचोरम्।—

चीरं न युच्जीत कदाऽप्यतप्तं तप्तं न चैतन्नवर्णेन सार्वम्। पिष्टाचसन्धानकमाषमुद्रकोशातकीकन्दफलादिकैश्व॥ २८॥

त्रन्यस।—

मत्यमां सगुड्मु हमू लकै: कुष्ठमाव हित से वितं पय:। शाक जाम्बवरसे सु से वितं मारयत्य बुधमाशु सपवत्॥ ३०॥

श्रय चीरसेवनविधिः।—

सिग्धं भीतं गुरु चौरं सर्वकालं न सेवंयेत्। दीप्ताग्निं कुरुते मन्दं मन्दाग्निं नष्टमेव च ॥ ३१ ॥ नित्यं तीव्राग्निना सेव्यं सुपक्षं माहिषं पयः। पुणान्ति धातवः सर्वे बलपुष्टिविवर्धनम् ॥ ३२ ॥

# राजनिष्यपुः।

श्रथ नवप्रसूतायाः चौरदीषाः।—

चीरं गवाजकादेमधुरं चारं नवप्रसूतानाम्। रुचच पित्तदाहं करोति रक्तामयं कुरुते॥ ३३॥ (मं तानोचेंद्रध। कं यलगंदियहालु।)

श्रध मध्यचिरप्रमृतायाः चौरगुग्रदोषाः।—

मधुरं त्रिदोषग्रमनं चीरं सध्यप्रसृतानाम्।

लवणं मधुरं चीरं विदाहजननं चिरप्रसृतानाम्॥ ३४॥

(मं पाड्सेगाईचेंद्रध। कं कड़कन्दियाविनपालु।)

श्रथ अव्यवयकादीनां चीरगुणाः।—
गुणहीनं निःसारं चीरं प्रथमप्रस्तानाम्।
मध्यवयसां रसायनमुक्तामिदं दुर्बलं तु वृद्धानाम् । ३५॥
( मं पाढ़ उलादिदूध। कं चीचिक्ष्मंदलागिपालु।)

त्रय गर्भिखाः चौरगुषाः।—

तासां मासत्वयादृष्ट्वं गुर्विणीनाञ्च यत्पयः। तद्दान्ति सवणं चीरं मधुरं पित्तदोषक्षत्॥ २६॥ (मं गर्भिणीगायिचेंद्रध। कं गब्बदाविनपालु।)

श्रथ देशवर्षादिविश्रेषात् चौरगुणाः।— गवादोनां वर्णभेदादगुणा दुग्धादिके पृथक्। कैश्विदुक्तो विश्रेषाच विश्रेषो देशभेदतः॥ ३७॥

तथा चीक्तम्।—

देशेषु देशेषु च तेषु तेषु तृषाम्बनी याद्यदोषयुक्ते। तकोवनारेव गवादिकानां गुणादि दुष्धादिषु तादृशं सतम् ॥३८॥

## श्रथ कीलाटगुगाः।—

श्रीतं स्निग्धं गुरुगीं त्यं वृष्यं पित्तापष्टं परम्। ज्ञेया चैवाभिधा तस्य कीलाटन्तु पयः क्क्टः॥ ३८॥ [इति चीरप्रकरणम्।]

श्रथ गें!दिधगुगाः।—

दिध गव्यमितिपवित्रं शीतं सिम्धञ्च दीपनं बलकत्। मध्रमरोचकहारि याहि च वातामयमञ्च॥ ४०॥ (मंगाईचेंदिहिं। कं त्राकलमोयर।)

श्रय महिषोद्धिगुणाः।—

माहिषं मधुरं सिग्धं श्लेषाष्ठद्रतापित्ताजित्। बलास्तवर्षनं वृष्यं श्रमन्नं शोधनं दिधि॥ ४१॥ (मं महिषिचेंदिहं। कं यम्येयमोंसर्।)

त्रय त्रजादधिगुगाः।—

दध्याजं कफवातम्नं लघूषां नेत्रदोषनुत्। दुर्नामखासकासम्नं रुचं दोपनपाचनम्॥ ४२॥ (मं श्रीलचेंदिशि। कं श्राडिनमींसरः।)

श्रय श्राविकद्धिगुगाः।—

श्राविकं दिध सुस्निग्धं कफिपित्तकरं गुरु। वाते च रक्तवाते च पथ्यं श्रोफव्रणापहम्॥ ४३॥ (मं में दिहेंदहिं। कं क्रियमीसर।)

त्रय इसिनीद्धिगुगाः।— इसिनीद्धि कषायलघृषां पितिश्रुस्त्रामनं क्चिप्रदम्।

रा-२५

दीप्तिदं खलु बलासगदम्नं वीय्यवर्षनबलप्रदमुत्तम् ॥ ४४ ॥ (मं हातिगोद्धिं। कं ग्रानेयमीस्र ।)

त्रय त्रश्वीद्धिगुगाः।—

अश्वीदिध स्थासध्रं कषायं कफार्त्तमूर्च्छाऽऽमयहारि रूसम्। वातास्पदं दीपनकारि नेव्रदोषापहं तत्कथितं पृथिव्याम्॥४५॥

(मं घो डिचेंदि इं। कं कु दिरेय भीं सर।)

अघ गर्भीद्धिगुगाः।—

गर्दभीदिधि रूचोशां लघु दीपनपाचनम्। मधुराक्तरसं रुचं वातदोषविनाशनम्॥ ४६॥ (मं गाढ्वीचेंदिहं। वं कक्तेयमीसर।)

त्रथ उद्दीदिधगुगाः।—

श्रीष्ट्रमर्शांसि कुष्ठानि क्रिमिशूलोदराणि च ! निइन्ति कटुकं स्वादु किञ्चिदस्त्ररसं दिधि॥ ४०॥ (मं करहोचेंदिहं। वं श्रोठेयमींसर।)

श्रय स्त्रीद्धिनामगुगाः।—

विपाने मधुरं बख्यमस्तं सन्तर्पणं गुरु। चन्नुष्यं यहदोषष्टं दिध स्त्रीस्तन्यसम्भवम्॥ ४८॥ (नं हैकोक्कलहालिनमीसरु।)

[ इति नवमेदं दिधि।]

श्रय सामान्यद्धिगुगाः।—

दध्यस्तं गुरु वातदोषशमनं संग्राहि मूत्रावहं धस्यं शोफकरच रच्चशमनं वक्केच शान्तिप्रदम्।

कासम्बाससुपीनसेषु विषमे ग्रीतच्चरे स्याखितं रक्तोद्रेककरं करोति सततं शुक्रस्य दृष्टिं पराम्॥ ४८.॥

भ्रन्यच ।---

दिध मधुरमीषदस्तं मधुरास्तं वा हितं न चात्युश्यम्। यावदुयावस्रधुरं दोषहरं तावदुक्तमिदम्॥ ५०॥

श्रय दिधिसेवनविधिः गुणाश्च ।—

लवणमिरचसिपः शर्करामुद्रधातीकुसुमरसिवहीनं नैतदश्चित्त नित्यम्।
न च शरि वसन्ते नोष्णकाले न रात्री
न दिध कफिविकारे पित्तदोषेऽपि नाद्यात् ॥ ५१॥
तिकट्कयुतमेतद्राजिकाच्णीमश्र
कफहरमिनलम्नं विक्रिसन्धुचण्च।
तुष्टिनशिशिरकाले सेवितं चातिपथ्यं
रचयित तनुदाक्यं कान्तिमस्वं च नृणाम्॥ ५२॥
[इति दिधिषकरणम्।]

## त्रघ मस्तुगुगाः।—

उष्णास्तं रुचिपत्तिदं समहरं बखं कषायं सरं भृतिच्छेदकरं तृषोदरगद्भी हार्शसां नाशनम्। स्रोतः शुंखकारं कफानिलहरं विष्टकाशूलापष्टं पाण्डुखासविकारगुखाशमनं मसु प्रशस्तं सञ्जा ॥ ५३॥ (मंद्रिचेपाणीयुण। सं महेद्राह्मी सुराह्मी

#### श्रथ तक्रवयगुगाः।—

एकां श्रेषसमीरहारि मथितं तत् श्रेषपित्तापहं रूचं प्राहुरदिखदाख्यमधिकं तक्षं तिदोषापहम्। मन्दाग्नावरूची विदाहविषमखासार्त्तिकासादिषु श्रेष्ठं पथ्यतमं वदन्ति सुधियस्तक्रत्रयं ह्यत्तमम्॥ ५४॥

तथा च।--

तकं विदोषशमनं क्चिदीपनीयं क्चं विमित्रमहरं क्षमहारि मखु। बच्चप्रदं पवननाशमुद्श्विदाखं शस्तं कफत्रममक्द्वमनेषु घोलम्॥ ५५॥

श्रय तत्रस्थासादिरसानां गुगाः।—

श्रकोन वातं मधुरेण पित्तं कर्षां कषायेण निष्टन्ति सद्यः। यथा सुराणामसृतं हिताय तथा नराणामिष्ट तक्रमाष्टुः॥५६॥

#### ग्रिप च।--

श्रामातिसारे च विस्चिकायां वातच्वरे पाण्डुषु कामलेषु। प्रमेहगुल्मोदरवातशूले नित्धं पिबेत्तक्रमरोचके च॥ ५०॥

श्रीतकालेऽग्निमान्छे च कफे पाण्ड्वामयेषु च।
मार्गीपरोधे कुष्ठादि-व्याधी तक्षं प्रशस्यते ॥ ५८॥
वातोदरी पिवेत्तकं पिप्पलीलवणान्वितम्।
शर्करामरिचोपेतं खादु पित्तोदरी पिवेत्॥ ५८॥
यवानोसैन्धवाजाजी-व्योषयुक्तं कफोदरे।
सिवेपातोदरे तक्षं विकट्चारसैन्ध्वम्॥ ६०॥

श्रथ रोगादिविश्वेषे तक्षस्य वर्जनीयता।— तक्षं दद्याद्वी चते नोष्णकाले नी दीर्बच्चे नी त्यामूर्च्छिते च। नैव भान्ती नैव पित्तास्त्रदोषे नैतह्याकृतिकायां विश्वेषात्॥६१॥

श्रथ अनुइतो इतसं इतक्षगुणाः।—

तक्रं स्नेहान्वितं तुन्द-निद्राजाडाप्रदं गुरु।
श्रदीविश्रष्टं सामान्यं निःश्रेषं लघु पथ्यदम्॥ ६२॥
(मं ताक। कं श्रिक्षेमिज्जिगे।)

[इति तक्रप्रकरणम्।]

त्रय साधारगानवनीतगुगाः।—

शीतं वर्णवलावहं समधुरं वृष्यं च संग्राहकं वातम्नं कफहारकं रुचिकरं सर्वाङ्गशूलापहम्। कासम्नं अमनाशनं सखकरं कान्तिप्रदं पृष्टिदं चह्यष्यं नवनीतसङ्गतनवं गोः सर्वदोषापहम्॥ ६२॥ (मं साधारणलोणियाचेंगुण। कं साधारणविधीगुण।)

श्रथ गोमां हथोर्नवनीत गुगाः।—
गव्यञ्च माहिल ञ्चापि नवनीतं नवी द्ववम्।
प्रस्यते वाल हडानां वल कतपृष्टिवर्डनम्॥ ६४॥
(मंगादम्है सिचें लोगो। वं श्राक लयमोय वें गैगा।)

शृष भा हिषनवनीतस्य विशेषगुणाः।—
माहिषं नवनीतन्तु कषायं मधुरं रसे।
श्रोतं वृष्यप्रदं ग्राहि पित्तन्नं तु बलप्रदम्॥ ६५॥
' ( मं महिषोछोणीगुण। कं युक्तेयविणीगुण।) •

श्रय समुजानवनीतगुगाः।—

लघुजाजन्तु मधुरं कषायच्च तिदोषनुत्। चचुष्यं दोपनं बच्यं नवनीतं हितं सदा ॥ ६६ ॥ (मं जाजनगरमें जिलो शिगुगा। कं दोपदा ड्वियोयगुगा।)

श्रथ कागनवनीतगुषाः।—

नवनौतं नवोत्थन्तु छागजं चयकासजित्। बल्धं नित्रामयम्नं च कफम्नं दोपनं परम्॥ ६०॥ (मं लोवसमेलिचेंगुगा। कं देसवाल म्राज्जिनवेग्येयगुगा।)

श्रथ श्राविकानवनीतगुगाः।—

श्राविकं नवनीतन्तु विपाके तु हिमं लघु। योनिशूले कफी वाते दुर्नीन्त्र च हितं सदा॥ ६८॥ (मं एडिकीचेंलोगीगुग। कं एलगुग्रियवेगीगुग।)

श्रय एड्कनवनीतगुगाः।—

ऐडकं नवनीतन्तु कषायं श्रीतलं लघु।

सेधाहृदुगुरु पुष्टां च स्थीत्यं मन्दाग्निदीपनम्॥६८॥
(मं मेंदिचेंलोगीगुगा। कं क्रियवेगोगुगा।)

श्रय इस्तिनीनवनीतगुगाः।—

हस्तिनीनवनीतं तु कषायं श्रीतलं लघु। तिक्तं विष्टिका जन्तुम्नं हन्ति पित्तकफिनिमीन् ॥७०॥ (मं हातिगोलोगोगुगः। कं श्रानेयवेगोगुगः।)

श्रथ श्रश्नीयनवनीतगुगाः।— श्रश्नीयं नवनीतं स्यात्मघायं कफवात्रजित्। चच्चषं कटुकं चोष्णमोषद्वातापद्वारकम्॥ ७१॥

(मं घोषु विंखोणीगुण। कं कृदिवेणीगुण।)
मथ गर्भोनवनीतगुणाः।—

गर्भीनवनीतन्तु कषायं कपवातन्त् । बच्चं दीपनदं पाके लघूणां मूत्रदोषन्त् ॥ ७२ ॥ (मंगादवीचें लोगीगुगा। कं कत्तेयबेंग्रीगुगा।)

श्रय अष्ट्रोनवनोतगुगाः।—

श्रीष्ट्रन्तु नवनीतं स्थाद्विपाके लघु श्रीतलम्। व्रणिक्रिमिकफास्त्रघं वातमं विषनाशनम्॥ ७३॥

(मं करेहीचेंलोगोगुगा। कं श्रीठेयबेगोयगुगा।)

अथ नारीनवनीतगुगाः।—

नवनीतन्तु नारीणां रुचं पाके लघु स्मृतम्। च खुष्यं सर्वरोगघ्नं दीपनं विषनाश्रनम्॥ ९४॥

(मं स्त्रीचेंलोगीराग। कं हेशसिनवेगीयराग।)

श्रय सद्योनवनौतगुगाः।—

श्रोतं रचनवोद्धृतं सुमधुरं दृष्यञ्च वातापदं कासम्नं क्रिमिनाशनं कफकरं संग्राहि श्रूलापहम्। बख्यं पुष्टिकंरं दृषात्तिश्रमनं सन्तापविच्छेदनं चत्तुष्यं श्रमहारि तर्पणकरं दध्युइवं पित्तिज्ञ ॥ ७५॥ "

त्रय पर्युषितनवनीतगुगाः।—

एकाहाद्यितं प्रोत्तमुत्तरोत्तरगत्वदम्।

श्राह्मद्यं सर्वरोगाळां दिधिजं तद्दृतं स्मृतम्॥ ७६॥ (मं जुनें खोगोतूपग्या। कं पचपवेगीयग्या।) [इति एकादश्रनवनीतप्रकर्यम्।]

अघ गव्यष्टतगुराः।—

धीकान्तिस्मृतिदायकं बलकरं मेधाप्रदं पृष्टिकत् वातश्रेषाहरं श्रमोपश्मनं पित्तापहं हृद्यदम्। वक्केर्वृडिकरं विपाकमधुरं वृष्यं वपु:स्थैर्थदं गव्यं ह्यातमं द्यतं बहुगुणं भोग्यं भवेद्वाग्यतः॥ ७०॥ (मं गाइचेत्प। कं श्राकलतुण्यतः)

श्रथ मिष्ठिश्वाः।—
सिर्पिमि हिष्रमुत्तमं प्रतिकरं सीख्यप्रदं कान्तिकृत्
वातश्रेषानिवर्द्दणं बलकरं वर्णप्रदाने चमम्।
दुर्नामग्रहणोविकारशमनं मन्दानलोहोपनं
चचुष्यं नवगव्यतः परिमदं द्वयं मनोहारि च॥ ७८॥
(मं महैसीचेंतूप। कं यक्षेयतुष्पन।)

अथ अजाष्टतगुणाः।— आजमाज्यन्तु चत्तुष्यं दीपनं बलवर्षनम्। कासम्बासकपान्तकं राजयन्त्रसु शस्यते॥ ७८॥ (मं भ्रेलीचेंतूप। वः आडिनतुष्पत्र।)

श्रध श्राविक छत्रुगाः।—
पाने लघु विनं सिर्पनेवं पित्तप्रकोपणम्।
योनिदोषे किपे वाते शोफे कम्पे च तिष्ठतम्॥ ८०॥
(सं एडिचें तूप। कं एखग्रियतुण्छ।)

श्रय एड्कष्टतगुराः।—

ऐड़कं घ्रतमतीवगोरवाद्वच्छिमेव सुकुमारदेहिनाम्। बुद्धिपाटवकरं बलावहं सेवितं च कुरुते तृणां वपुः॥ ८१॥ (मं मेंद्रोचेतूप। कं त्रिश्चियतुष्प।)

त्रय इस्तिन। घतगुषाः ।—

निहन्ति हस्तिनीसिंधः कफियत्तिविषक्तिमीन्। कषायं लघु विष्टिभि तित्तं चाम्निकरं परम्॥ ५२॥ (मं हातिगीतूपः कं कदिरंत्यः।)

अघ अश्वीष्टतग्याः।---

श्रश्वीसर्पिस्त कटुकं मध्रं च कषायकम्। द्रषद्दीपनदं मूर्च्छा-हारि वातात्पदं गुरु॥ ८३॥ (मं घोष्ट्रिचेतूप। कं घोष्टिगेयत्प।)

श्रध गर्दमोष्टतगुगाः।—

ष्टतं गार्दभिकं बच्चं दीपनं मृतदोषनृत्।

पाके लघूणावीधिश्च कषायं कफनाप्रनम्॥ ८४॥

(म गाढ़वीचेतूप। कं कर्त्तयतुष्प।)

श्रव खड़ी हतगुराः।— हतमी ष्ट्रन्तु मधुरं विपाक्ते कट्गीतलम्। कुछिक्रिमिहरं वात-कफगुरकोदरापहम्॥ ८५॥ (मं करही चेतूप। कं श्रोहेयतुष्प।)

त्राध नारी हतगुषाः।— नारी सर्पिस्त चसुष्यं पद्यं सर्वामयापहम्।

## राजनिष्धरः।

मन्दाग्निदीपनं रूचं पाके लघु विषापहम्॥ ८६॥ (मं स्त्रीचेंतूप। कं हेक्सिनतुप्प।)

श्रथ पुरागाष्टतगुगाः।—

मदापस्मारमूर्च्छादि-श्रिरःकणीचिजा रुजः।

सर्पिः पुराणं जयित व्रणशोधनरोपणम्॥ ८०॥

(मं, कं, जुनेंतूप।)

श्रय साधारण छतगुणाः।—
श्रायुर्वृष्ठिं वपुषि दृढ्तां सीकुमाय्यं च कान्तिं
बुद्धिं धत्ते स्मृतिबलकरं शोतिविध्वंसनं च।
पय्यं बाल्ये वयसि तक्णे वार्षके चातिबल्यं
नान्यत्किश्चिज्ञगति गुणदं सिपंषः पथ्यमस्ति॥ ८८॥
[इति छतप्रकरणम्।]

भय काञ्चिकनामगुषाः।— काञ्चिकं काञ्चिका वीरं कुल्माषाभिभवं तथा। भवन्तिसीमं धान्यास्त्रमारनालोऽस्त्रसारकः॥ ८८॥ काञ्चिकं वातशोपन्नं पित्तन्नं ज्वरनाशनम्। दाहमूक्किश्यमन्नञ्च शूलाधानविवस्थनुत्॥ ८०॥ (मं काञ्च। कं मन्वल। गौ कंजि।)

त्रथ काञ्चितं खगुणाः।— काञ्चिकं काञ्चितं त्यात् वातकारकम्। दाह्वं गात्रशैथित्यं सदेनात च भन्नणात्॥ ८१॥ त्रथ चुक्रनामगुणाः। (काञ्चिकभेदः)।— चुकं सहस्रवेश्व रसान्तं चक्रवेधकम्। याखान्तभेदनश्चेवमन्त्रसारश्च चुक्रिका॥ ८२॥ चुक्रं तिक्तान्त्रकं स्वादु कफपित्तविनाशनम्। नासिकागददुर्गन्ध-श्रिरोरोगहरं परम्॥ ८३॥

श्रध सीवीरक तुषोदक नामगुषाः।— सीवीरकं सुवीरान्तं ज्ञेयं गोधूमसक्मवम्। यवान्तजं यवीत्यं च तुषोत्यं च तुषोदकम्॥ ८४॥

सीवीरकं चाम्तरसं केश्यं मस्तकदोषजित्।

जराशिधिखहरणं वलसन्तर्पणं परम्॥ ८५॥

तग्डुलोखं तग्डुलाम्बु कषायं मधुरं लघु।

संग्राहि विषविक्हिदि-तड्दाह्रवणनाशकत्।

तुषाम्ब दीपनं हृद्यं हृत्पाण्डुक्तमिरोगनुत् ॥ ८६॥

((मं धुवरा। कं ऋक्षिगचिद्दे। गो गम स्रो यवेर काँ जि।)

त्राय भक्तवाञ्चिकगुगाः।—

श्रवादन: शिवरसस्यहात्पर्येषिते रसे। दोपनो मधुराम्हसू दाहृ जिल्लघुतर्पण:॥ ८०॥

(मं, कं, श्रिवरस।)

[ दति काश्चिकादिप्रकरगम्।]

श्रथ गोमूलगुगाः। ---

गोमूतं कटुतिक्रोशां कफवातहरं लघु। पित्तकहोपनं मध्यं लग्दोषघं मतिप्रदम्॥ ८८॥

(कं त्राकलगोत्तगुग।)

श्रथ म। स्विम्त्रगुगाः।—

माश्विषं मुलमानाः श्रीफगुल्माचिदोषनुत्।

कटूषां कुष्ठवाग्ड्ति-शूलोदरक्जापहम्॥ ८८॥ (मं म्हेसाहिंमूत। क यम्गेगीत।)

अघ अजामूतगुगाः।—

यजामूतं कटूषाञ्च रूत्तं नाड़ोविषासिजित्। म्रीहोदरकफण्वास-गुल्मशोफहरं लघु॥ १००॥ (मं सेलिचेंमूत्र। गौ छागलेर मृत।)

अय अ।विकमूत्रग्याः।---

श्राविकं तिक्तकटुकं सृत्रमुणं च कुष्ठजित्। दुर्नामोदरशूलास्त्र-शोफमेइविषापहम् ॥१०१॥ (मं श्राडनगामृत। कं कुरीयगामृत। गो मेड़ारमृत।)

इस्तिम्त्रग्याः।---

हस्तिमूतं तु तिक्तोषणं लवणं वातभूतनृत्। तिक्तं कषायं शूलन्नं हिक्काम्बासहरं परम्॥ १०२॥ (महातिगोधेंमूत्र। कं श्रानेयगोमूत्र।)

अध अश्वमूत्रगुराः।—

श्राम्य भूतं तु तिक्तीशां तीच्यां च विषदोषजित्। वातप्रकोपश्रमनं पित्तकारि प्रदीपनम् ॥ १०३॥ (मं घोड़ेशाचेंमूत। कं कुदरेयमूत्र।)

. अघ गर्दभमूत्रगुगाः।—

खरमूत्रं कटुणं च चारं तोच्णं कफापहम्।
महावातापहं भूत-कम्पोन्मादहरं परम्॥ १०४॥
('मं गाढ़वोचेंमूत। कं कत्तेयमूत्र।)

अध उष्ट्रम्तर्गाः।--

श्रीष्ट्रकां कट् तिक्तीषां लवणं पिक्तकोपनम्। बच्चं जठररोगन्नं वातदोषविनाशनम्॥ १०५॥ (मं करहोमूत्र। कं श्रीठेयगींवत।)

त्राय मानुषभूतग्याः।--

मानुषं मूत्रमामम्नं क्रिमित्रणविषान्तिन्त्। तित्तोणं लवणं रूचं भृतत्वग्दोषवातजित्॥ १०६॥

(मं नरमूत।)

अध गोमूलसाध्यरोगाः।—

शूलगुत्कोदरानाच्च-वातिवच्छदैनादिषु। मूत्रप्रयोगसाध्येषु गोमूतं काल्पयेद्धधः॥ १००॥ [ इति नवमूत्रप्रकरणम्।]

अय तैलयोनयः।—

तैलं यत्तिलमर्षपोदितकुसुक्षोत्यातमीधान्यजं
यचैरण्डकरञ्जकेङ्गदिफलैनिक्बाचिशियुस्थिभि:।
ज्योतिषात्यभयोद्भवं मधुरिकाकोशास्त्रचिञ्चाभवं
कर्पूरत्रपुसादिजञ्च सकलं सिद्धेर क्रामात् कथ्यते॥ १०८॥

अध तिलतैलग्याः।--

बिज़तैलमलङ्करोति केशं मधुरं तिक्तकषायमुणातीन्याम् । बलक्तलफवातजन्तुखर्जूत्रणकण्डूतिहरं च कान्तिदायि ॥१०८॥

श्रय सार्पतेलग्गाः।—

सर्पपतेलं तिक्तं कट्कोणां वातकफविकारम् । पित्तास्त्रदोषदं क्रिसिकुष्ठम् तिलजवच चचुष्यम् ॥ ११०॥ राजनिष्ययु:।

त्रघ कुसुमातैलग्गाः। —

कुसुभातेलं क्रिमिहारि तेजोबलावहं यद्यमलापहं च। विदोषकतपुष्टिबलच्चयं च करोति कण्डूच करोति दृष्टे: ॥१११॥ (गो कुसुमवीजेर तेल।)

श्रय अतसीतेलग्याः।—

मधुरं त्वतसीतेलं पिक्किलं चानिलापहम्।
मदगन्धि कषायच्च कफकासापहारकम्॥ ११२॥
(मं एसेल। कं त्रगसेयग्रे। हिं त्रल्सोका तेल। गी तिसर तेल,
मस्नेर तेल।)

श्रथ धान्यजतेलगुगाः।—

गोधूमयावनालब्रीहियवाद्यखिलधान्यजं तैलम्। वातकपित्तशमनं कण्डूकुष्ठादिहारि चत्तुष्यम्॥ ११३॥

श्रघ एरग्डतेलगुगाः।---

एरग्डतैलं क्रिमिदोषनाथनं वातामयम्नं सकलाङ्गशूलद्भत्। कुष्ठापद्यं खादु रसायनोत्तमं पित्तप्रकोपं कुरुतेऽतिदीपनम् ॥११४॥ (मं श्राडलकेययेथे। गौ रेड्रोर तेल।)

श्रथ करञ्जतेलगुगाः।—

कर जतेलं नयना त्तिना शनं वाता सयध्वं सनसृष्णती च्याकम्। कुष्ठात्तिक ग्डू तिथिचर्चिका पहं लेपेन नाना विधचर्भदोष नृत्ं ॥११५॥ (कं दृ लिगिनेय गो। गो करम्यार तेल।)

श्रथ द्रष्टुदीतैखगुगाः।— स्थियं स्थादिङ्गदीतैलं मधुरं पित्तनाधनम्। श्रोतलं कान्तिदं बख्यं श्लेषालं केशवर्षनम्॥ ११६॥ (मं हिष्कुणार्भेतेल। कं हिष्कुलयणे।)

श्रघ निम्बतैलगुगाः।—

निम्बतिलं तु नात्युष्णं क्रिमिकुष्ठकफापहम्॥ ११०॥ (कं वेविनेयो।)

त्रय त्रचतेलगुराः।—

श्राचं खादु हिमं केश्यं गुरु पित्तानिलापहम् ॥ ११८॥ (मं बेह्रवेयाचेंतैल। कं तरिययणे। गौ बहेड्गवीजेर तेल।)

श्रथ श्रिगुतैलगुगाः।—

शियुतैलं कटूषाच्च वातिजिलाफनाश्चनम्।
लग्दोषव्रणकण्डूति-श्रोफहारि च पिच्छिलम्॥ ११८॥
(मं सेगुतेल। वं सुगिययणे। गौ सजिनावीका तेल।)

श्रथ च्योतिषातोतेलगुगाः।—

कटु ज्योतिषातीतेलं तिस्रोशां वातनाश्रनम्। पित्तसन्तापनं मेधा-प्रज्ञाबुद्धिविवर्धनम्॥ १२०॥ (मं केंकिनेशे। गौ लताफट्कीर तेलः)

श्रध हरीतकीतेलगुषाः।— श्रीतं हरीतकीतेलं कषायं मधुरं कटु। सर्वव्याधिहरं पथ्यं नानात्वग्दोङनाश्रनम्॥ १२१ ॥ (मं हिरडेल। कं श्रीरालयेगी।)

प्रथ राजिकातैलगुगाः।—

तीचाना राजिकातिलं श्रेयं वातादिदोषनुत्।

शिशिशं कटु पुंस्वन्नं केश्यं त्वग्दोषनाश्रनम् ॥ १२२ ॥ ( मं मुन्दुरितेल । वं सासवेययगो । गौ राद्रसरिषार तेल । )

श्रव कोश्रामञतेलगुगाः।—

सरं कोशास्त्रजं तैलं क्रिमिकुष्ठत्रणापहम्। तिक्तास्त्रमधुरं बल्धं पष्धं रोचनपाचनम्॥ १२२॥ ( मं श्रांबेल । कं गाबिनेशे । गो क्याश्रीड्रारतेल ।)

अय विश्वातेलगुगाः।—

यच चिद्धाभवं तैलं कटु पाके विलेखनम्।
कफवातहरं कचं कषायं नातिशीतलम्॥ १२४॥
(मं पिंसीरातल। वं चिक्कशिक्ययशे। गी काइवीजेर तल।

श्रथ कर्प्रतेलनामगुखाः।—

वापूरतैलिस्मतैलिसतांश्रतैल-श्रीताभ्रतैलतुहिनांश्रसुधांश्रतैलम्। वापूरतैलं कटुकोश्यकफामहारि वातामयन्नरददार्खदिपत्तहारि॥ १२५॥

(मं कपुरेवणें। गौ कर्द्रेर, तल।)

अध वपुसादितै सम्।—

तप्रस्वितिकचारककुषाण्डप्रसृतिवीजजं च यसैन्स्।
तषाध्रं गुरु शिशिरं किश्यं कफिपत्तनाशि कान्तिकरम्॥१२६॥
(मं काकड़ी। कं वालुकादितैलं। ते सैतिगुबलादियसीते। गी श्रसा, कांकुष दलादिकीचर तेल।), "

श्रध कीवृष्णामानि।—

कीवज़ो जवनः प्रोतः कोकीवाची विदेश्यः। श्रेयसमरपुक्तस्य लोमशो धूस्तवर्णकः॥ ५०॥ (मं मरे। कहुन्तार रति लोके।)

प्रय नकुलनामानि।---

नकुल: सूचिरदन: सर्पारिलोशितानन: ॥ ५८॥ (मं नेखरा। वं मकुस। मिं नेखल। गी वेणी।) श्रथ सर्पनामानि।—

दर्वीकरो हिरसनः पातालिनलयो बली।
नामस काद्रवेयस वक्रगो दन्दश्ककः ॥ ५८॥
चन्धः स्रवा विषधरो गूढ़ान्द्रिः कुण्डले फणी।
पन्नगो वायुभक्तस भोगी स्यान्तिस्रगस सः॥ ६०॥
सर्पो दंष्ट्री भुजङ्गोऽहिर्भुजगस सरीस्रपः।
कन्नुकी दीर्घपुक्तस हिजिस उरगस सः॥ ६१॥
(मं पातुः।)

पश विशेषविशेषधं स्वयाम्।—
प्राणिनो धवलाङ्गा ये ते नागा इति, कीर्णिताः।
प्रमणे रत्तादिवर्णाच्या बोध्याः राज्याद्वाः——ः ॥ ६२॥
गोनसो सम्बन्धीसुक्षिक्षक्षो व्यक्तरो भवेष् ॥ ६३॥
स्विको प्राणिते प्रमणे स्विकं सुक्ष भं विद्रः॥ ६४॥
स्विको प्राणिते प्रमणे ।

THE THE PROPERTY.

कर्कीट: कुलिक: श्रष्ट द्रत्यमी नागनायका: ॥ ६५ ॥ तदान्धकासु कुमुद-कब्बलाखतरादय: ॥ ६६ ॥ भण हिमुखाहिनाम।—

पापहृत् हिमुखी चैव धार्मक्रिक्क्ट्यः परे ॥ ६०॥ (मं इतिहा। वम्॰ दुन्दुल। गौ राजसाप, भ्रांखिनी साप।) [इति सर्पविश्रेषाः।]

> मध मूषिकनामानि।— १ किनोटमान्यकन्तरा

मूषिको मूषकः पिङ्गोऽप्याखुरुन्दुरुको नखी। खनको विसकारी च धान्यारिय बहुप्रजः॥ ६८॥

श्रथ महामूषकनाम।—

पन्यो महामूषकः स्थान्त्रषी विश्वेशवाहनः।

महाद्वः शस्यमारी च भूफलो भित्तिपातनः॥ ६८॥

(मंदोडुद्दि।)

त्रय सुकुन्दरीनामानि।--

खुक्दरी राजपुत्री प्रोक्षाऽन्या प्रतिमूषिका। सगन्धिमूषिका गन्धा शण्डिनी शण्डमूषिका॥ ७०॥ (गो संघो।)

त्रच गोधानामानि।—

गोधा तु गोधिका जेया दारमस्याज्ञया च सा। संरचर्मा पद्मनस्ती पुस्तका दीर्घपुच्छिका॥ ७१॥ (मं जड़। चिंगोची। गोगोसाप।)

षय गौधयनामानि।—

गोधाजः स्वात् तु गोधेयो गोधारो गोधिकासुतः ॥ ७२ ॥

## सिंहादिवगै:।

भय वर्षशिनामानि।— वर्षशे घोरिका घोरा दीर्घरूपा भयावहा। स्थूलचसुर्देघिपादा सर्पभन्नी गुणारिका॥ ७३॥ (मं घुणारि।)

श्रध गरहगोधिकानामानि।—
ब्राह्मणो गरहगोधा च सुपदी रक्तपुच्छिका॥ ७४॥
(मंत्राह्मणो। कं श्रति। हिं किपकलो, विषखापरा।
गो टिक्टिकि।)

त्रय क्षवस्तासनामानि।—

सरट: क्वनलास: स्थात् प्रतिसूर्य्य: श्रयानक:।
विक्तस्य: कार्यकागारो दुरारोह्रमाश्रय:॥ ७५॥
(मं गोस्वे। गौ गिरगिट, कांक्लास्।)

मध जाइकनामानि। (क्रणासरटः)। — जाइको गात्रसङ्गोची मण्डली बहुरूपकः। कामरूपो विरूपो च विलवासः प्रकोक्तितः॥ ७६॥ (कं येलुसरडु। रक्तग्रुष्ठनि बहुरूपो इति च वङ्गोया।)

श्रय पद्धीनामानि।--

पन्नी तु सुसली प्रोक्ता ग्रहगोधा ग्रहालिका। ज्येष्ठा च कुद्यमत्या च पन्निका ग्रहगोधिका॥ ७०॥• • (गौ टिक्टिकिविशेष।)

षय अर्धनाभनामानि।--

तंन्तुवाय गुणैनाभो सूता मर्कटकः क्रिमः॥ ७८॥ ( डि भक्षै। गो माकष्मा।)

राजनिष्युः।

## श्रवाञ्चलिकानाम।—

हालाहला त्वञ्जलिका गिरिका बालमूिषका॥ ७८॥ (गो ने'टे इँदुर।)

श्रय वृश्चिकनामानि।---

विश्वितः शूनकोटः स्थाद्लिद्रोगश्च व्यश्विते ॥ ८०॥ (मं विश्वू। हि विश्वू। गौ विद्या।) अथ कर्यजनुकानामानि।—

श्रथ कर्णजलूका स्थाश्चिताङ्गो शतपद्यपि॥ ८१॥ ( इं काखखजूरा। गो काखकीटारो, केनो, क्यारडाइ। ) श्रथ पिपीलिकानामानि।—

पिपोलकः पिपोलस स्त्रीसंज्ञा च पिपोलिका॥ ८२ ॥ (गौ चुदे पिंप्ड़े।)

श्रथ तैलिपपौलिकानामानि।—

उदङ्घा किपजिङ्किका स्रोया वैलिपिपोलिका॥ ८३॥ (गौ राष्ट्रापिंप्ड़े।)

अथ कषापिपौलिकानामानि।—
कष्णाऽन्या च पिपोली तु स्थूला व्यक्तहा च सा॥ ८४॥
(गौ काट्पिंप्ड़े।)

त्रय मत्कुगनामानि।— सत्कुगो रत्तपायी स्याद्रताङ्गो मञ्चकात्रयो॥ ८५॥ (गो कारपोका।)

्रं इति विविधयाः।]

## सिंहादिवर्ः।

श्रय जलजन्तुनामानि।—

यादसु जलजन्तुः स्याज्जलप्राणी जलेशयः। तत्रातिक्रूरकर्मा यः स जलव्याल उच्चते॥ ८६॥

श्रय मत्यनाम।---

मत्यो वैसारिणो मीन: पृथुरोमा भषोऽण्डजः। विसार: श्रुक्ती श्रुक्ती पाठीनोऽनिमिषस्तिम: ॥८०॥

श्रय मत्यविश्रेषनामानि।---

राजीवः प्रकुलः युङ्गी वागुसः प्रत्यपद्मवी । पाठीनः प्रकुलसैव नद्यावक्तस्य रोहितः॥ ८८॥

महुरस्तिमिरित्याचा चेयास्तद्वेदजातयः।

तक्षेदो मकराख्योऽन्यो मातङ्गमकरोऽपरः॥ ८८॥

चिलिचिमस्तिमिस्रैव तथाऽन्यस्र तिमिङ्गिलः।

तिमिक्निलगिलस्रेति महामत्या श्रमी मताः ॥ ८०॥

[ इति मत्याः । ]

श्रय श्रिशुक्तनामानि।—

शिश्वाः शिश्वमारः स्थात् स च ग्राहो वराहकः ॥८१॥

(मं सुसर। गौ गुशुक। "शुशु" इति वङ्गोयाः।)

श्रय कुम्भीरनामानि।—

भवेनक्रासु कुम्भीरो गलग्राहो महाबल: ॥ ८२ ॥

. श्रथ कच्छपनामानि।—

कच्छपः कमठः क्मो गूढ़ाङ्गो धरणोधरः।

विच्छेष्टः परवलावासो वृत्तः कठिनपृष्ठकः॥ ८३॥

(मं कांसव। गी क्यक्तिम, ग्रुन्दि, काठा, वारैकोल।)

श्रय कर्कटनामानि।--

कर्कटः स्थात् कर्कटकः कुलीरश्व कुलीरकः। सन्दंशकः पङ्गवासस्तिर्थगामी स चोर्ड्वटक्॥ ८४॥

त्रथ मण्डूका ।—
मण्डूको दर्रो मण्डो हरिर्भकश्च लूलकः।
प्रालूरः स च वर्षाभूः प्रवः कटुरवस्तथा।
समोडन्यश्च सुण्डो च प्रवङ्गश्च प्रवङ्गसः॥ ८५॥

श्रध राजमाडूकनामानि।— पीतोऽन्यो राजमण्डूको महामण्डूक इत्यपि। पीताङ्गः पीतमण्डूको वर्षाघोषो महारवः॥ ८६॥ (गी सोगावेङ्।)

श्रय जलीकानामानि।—

जलूका तु जलीका स्याद्रक्तपा रक्तपायिनी।
रक्तमन्दोक्तिका तीन्त्या चन्धरी \* जलजीविनी॥ ८७॥
(मं जिगुले। गौ जोंक।)

त्रय दात्यू इनामानि।—

जलकाक सुदाख्रः सच स्थालालक ग्रुकः ॥ ८८॥ (मं निर्वागे। गौ डाकपाखी।—

श्रय कोपीनामानि।—

जलपारावतः कोपी प्रोक्तो जलकपोतकः॥ ८८॥ (गो जलपिपि। ''में पी'' इति लोके।)

चर्मटी ब्रह्मव वमनीति पाठान्तरं हथ्यते।

#### तथा च।—

स्थले कंरितुरङ्गाद्या यावन्तः सन्ति जन्तवः। जलेऽपि ते च तावन्तो ज्ञातव्या जलपूर्वकाः॥ १००॥ [ इति जलेश्रयाः। ]

श्रय पित्तसामान्यनामानि।—

खगविद्यगिविद्यङ्गमा विद्यङ्गः पिपतिषुपिवपतिविपतिवपतिवपतिवाद्यः। प्रक्षानिप्रकुनिविष्कराण्डजा विः

पतगपतवभसङ्गा नगीकाः॥ १०१॥ वाजी पत्ररथः पत्ती दिजी नीड़ोइवोऽनुगः। प्रकुक्तः पतगः पिच्छन् पतङ्गो विकिरस्य सः॥१०२॥

श्रथ ररभ्रनामानि।---

ग्रिभस्ताच्यी वैनतेयः खगेन्द्रो भुजगान्तकः। वक्रतुर्व्हेय दाच्चाय्यो गरुक्षान् दूरदर्शनः॥ १०३॥

श्रय भ्येनन।मानि। (सञ्चानः)।—

खोनः प्रापादः क्रव्यादः क्रूरो वेगी खगान्तकः। कामान्धस्तीव्रसम्पातस्तरस्वी तार्च्यनायकः॥ १०४॥

(मं सिच्चगा। गौ सच्चाल, वाज, ग्रिक्र।)

त्रय काष्ठकुट्टनाम।—

काष्ठकुर: काष्ठभङ्गी काष्ठकूटस प्राब्दतः॥ १०५॥ (मं कठकुटा। गौ काठठोक्रा पाखी।) .

श्रथ करकनामानि। (रगागोधः।)—करको नीलिपच्छः स्थात् लम्बकणी रणिप्रयः।
रणपची पिच्छवाणः स्थूलनीलो भयद्वरः॥ १०६॥
श्रथ कङ्गनामानि।—

काइस्तु लोइप्रष्ठः स्थात् सन्दंशवदनः खरः। रणालाइरणः क्रारः स च स्थादासिषप्रियः॥ १००॥ (मं कागे।गो काँक्पाखो। "हार्डागले" इति केचित्।)

श्रथ काकनामानि।—

काकसु वायसो ध्वाङ्कः काणोऽरिष्टः सक्तत्रजः। बलिभुक बलिपुष्टश्च धूलिजङ्को निमित्तकत्॥ १०८॥ कौशिकारिश्वरायुश्च करटो मुखरः खरः। श्रात्मघोषो महालोलश्चिरजीवी चलाचलः॥ १०८॥

श्रथ द्रोगकाकनामानि।—

द्रोणसु द्रोणकाक: स्थात् काकोलोऽरख्यवायस:। वनवासी महाप्राण: क्रूररावी फलप्रिय:॥११०॥ (मंगूगे।गौदां इकाक।)

त्रधोलूकनामानि। (पेचकः)।— उलूकस्तामसो घूको दिवान्धः कौश्रिकः कुविः। नक्तस्रो निशाटस काकारिः क्रूरघोषकः॥ १११॥

श्रथ वखालीनामानि।—

वलुली वक्रविष्ठा सा दिवान्धा च निशाचरी। क्षेरिणी च दिवास्वापा मांसेष्टा माख्वाहिनी॥ ११२ (मं निचलु। गी वाइक्र।)

### श्रय चर्मकोनामानि।---

चर्मकी चर्मपची च चर्माङ्गी चर्मगिस्थिका।

कात्याश्वारिणी चर्मी चर्मपत्नी च मेलिका।

दिनास्था नक्तमोजी च स्वामणी कर्णिकाद्वया॥ ११३॥

(मं चमेडो। गो चाम्चिके।)

श्रथ मयूरनामानि। —

सयूरबन्ती वर्डी नीलकण्ठः शिखी ध्वजी।
भिघानन्दी कलापी च शिखण्डी चित्रपिच्छकः॥ ११४॥
बर्डिणः प्रचलाकी च श्रुक्षापाङ्गः शिखाबलः।
केकी भुजङ्गभोजी च मेघनादानुलासकः॥ ११५॥

श्रथ मयूरपवादीनां तत्कूजनस्य च नामानि।— बर्डभारः कलापः स्थाह्यहिनेताणि चन्द्रकाः। प्रचलाकः श्रिखा ज्ञेया ध्वनिः केकेति कथ्यते॥ ११६॥

श्रथ क्रोचनामान।—

कुरर: खरणब्द: क्राङ् क्रीञ्च: पङ्क्तिचर: खर: ॥११०॥ भय नीलक्रीञ्चनामानि —

नोलक्रीश्वस्तु नोलाङ्गो दीर्घयोवोऽतिजागरः ॥ ११८॥ (मं वेद्विता । गो काँच वका ।)

श्रय वकनामानि।—

वकः कद्भो वकोटस तोर्थसेवी च तापसः। मीनघाती स्वाध्यानी निस्ताद्भिस दास्तिः॥११८॥ श्रय श्रक्तनौनामानि।—

श्रवनी पोतकी श्यामा पाण्डवी खेतपचिणी॥ १२०॥ अथ दुर्गानामानि।—

दुर्गा भगवतो चैव सैवोक्ता सत्यपाण्डवी॥ १२१॥

बलाका विषकगठी स्यात् श्रुष्काङ्गी दीर्घकम्धरा ॥ १२२ ॥

श्रथ घर्मान्तकामुकीनाम।—

वर्मान्तकामुकी खेता मेघनादा जलाश्रया॥ १२३॥

( इं वगुलीवक।)

[ इति प्रतुदाः 🖂

श्रय चक्रवाक्रनामानि।—

चक्रः कोकश्वक्रवाको रथाङ्गो भूरिप्रेमा दन्द्वचारी सहायः।

कान्तः कामी रात्रिविश्लेषगामी

रामावचोजोपमः कामुक्य ॥ १२४॥ (गौ चकाचकौ, रामचका।)

श्रथ सारसनामानि।—

सारसो रसिकः कामी नीलाङ्गी भिष्तारवः।

नीलकार्छी रक्तानेतः काकवाक् कामिवसभः ॥ १२५॥

श्रय टिट्टिभौनामानि।—

टिश्भी पीतपादश्व सदानूता नुजागरः।

निशाचरी चित्रपची जलशायी सुचेतना॥ १२६॥ 🕝

( मं दिटेड़ो। गौ दिटीपाखी। )

श्रय जलकुकुटकनाम।—

जलकुरुकसान्यो जलभायी जलस्थितः॥ १२०॥ । (गी पानकीड़ी।)

श्रथ ठिकानामानि।—

ठिकः पाश्रगङ्गे ठिको जलसार्यतिलाशयः॥ १२८॥ जलपची महापची जलसाघतिवासकः॥ १२८॥

श्रथ जसपंनामानि तिविशेषकथनश्च।—

जलशायी मण्डलीनो मन्दगः श्लेषालोऽविषी। सराजी राजिमन्तश्च जलसर्पः स दुन्दुभिः॥ १३०॥ दिविगोडो निसस्वैव चित्री शस्यी च गोसुखः॥ १३१॥

त्रथ चूद्रशारसलचणम्।—

श्रन्थे च प्रवगा ये ये ते सर्वे चुद्रसारसाः। श्रेतासितास धूम्त्राद्या नानावर्णानुगास्त्रयाः॥ १३२॥ श्रेष्ठ चंसनामानि।—

हंसो धवलपची स्थात् चक्राङ्गो मानसालयः ॥ १३३॥ श्रघ कलहंसनामानि।—

क्षा कादम्बः कलनादो मरालकः॥ १३४॥ (हिं करवा। गो वालिहास।)

श्रथ राजचंसादिनामानि।—

एतेषु चश्चचरणेष्वरूणेषु राज-इंसोऽपि धूसरतरेषु च मिल्लकाचः । कालेषु तेषु धवली किल धार्त्तराष्ट्रः सोऽप्येष धूसरतनुस्तु भवेदभव्यः ॥ १३५ ॥ (मं वह्नकी। गौ राजहांस।)

अय इंसीनाम।—

हंसी तु वरटा ज्ञेया वरला वारला च सा। मराली मञ्जगमना चक्राङ्गी मदुगामिनी॥ १२६॥ [इति प्रवगाः।]

> श्रय विष्किराः।— श्रय कुकुटनामानि।—

कुकुटस्ताम्बचूड़: स्यात्कालज्ञस्वरणायुधः । नियोद्धा क्षकवाकुस्व विष्किरो नखरायुधः ॥१३७॥ (ते कोड़ो। कं कुक्क। हिं मुर्गा। गो कुँ क्ड़ा।)

मय कपीतनामानि।— स्यात्कपीतः कीकदेवो \* धूसरी धूस्त्रलीचनः। दह्नीऽग्निसहायस भीषणी ग्रहनामनः ॥ १३८॥ (मं होगलापची। गी घुषु। "होलापाखी" इति केचित्।)

> श्रथ पारावतनामानि ; तद्वेदाश्व ।— पारावतः कलरवीऽरूणलोचनश्व पारावतो मदनकाकुरवश्व कामी । रत्नेचणो मदनमोहनवाग्विलासी कण्ठीरवो ग्रह्कपोतक एष उत्तः ॥ १३८॥

<sup>\*</sup> कीकदेव इत्यत्न कीकुटिक इति पाठान्तरं हम्यते।

पारावतोऽन्यदेशीयः कामुको घुक्तुसारवः \*॥१४०॥ जलपारावतः कामी ज्ञेयो गलरवश्च सः॥१४१॥ (मं परेवा। तें पारुवापिष्ट। इं कवृतर। गी पायरा।)

ष्यय कोकिलनामानि।--

कोकिल: परपुष्ट: स्यात् काल: परस्तः पिक:।
वसन्तदूतस्ताम्त्राचो गन्धवी मधुगायनः॥१४२॥
वासन्तः कलकर्ण्डश्व कामान्धः क काक्तीरवः।
कुइरवीऽन्यपुष्टश्व मत्तो मदनपाठकः॥१४२॥
(हिं कोइला। गौ कोकिल।)

श्रय कोकिलानामानि।—

कोिकला लन्यपुष्टा स्थानाता परस्ता च सा। सुकारही मधुरालापा कलकारही मधूदया॥ १४४॥ वसन्तदूती तांम्बाची पिकी सा च कुह्नरवा। वासन्ती कामगा चैव गन्धर्वा वनसूषणी॥ १४५॥

श्रध शुक्षनामानि।---

श्वाः कोरो रत्तत् ग्छो मेधावी मञ्जूपाठकः॥ १४६॥ (मं इतिथा। चिं शूगा। गौ टेयापाखी।)

श्रय राजशुकनामानि।—

अन्यो राजश्वकः प्राज्ञः शतपत्नो तृपप्रियः॥ १४७॥ व (मंचिगुणो। चिंराजश्वा। गो मयना।)

<sup>•</sup> चुत्रसारव दत्यत्र चुल्चुलारव दति पाठान्तरं दृश्यते।

कामान्ध इत्यव कामग इति पाठान्तरं विद्यते।

श्रथ सारिकानामानि ; तडेदाश्व।— सारिका मधुरालापा दूतो मेधाविनी च सा। कवरो कुत्सिताङ्गी च कष्कलाङ्गी च श्रारिका॥ १४८॥ (मं कवरोसाल्हो। गौसालिकपाखी।)

श्रथ राजसारिकानामानि।---

पीतपादां ह्युञ्चलाची रक्तचञ्च सारिका। पठन्ती पाठवात्ती च बुडिमती भूसारिका॥ १४८॥ गोराख्टिका गोकिराटी गोरिका कलहप्रिया॥ १५०॥

श्रथ चातकनामानि।—

चकोरसन्द्रिकापायी कीमुदोजीवनोऽपि सः। चातकस्तोककः सोऽपि सारङ्गो मेघजीवनः॥ १५१॥ ( इं तोका। गो फटिकजलपाखी।)

श्रथ द्वारीतनामानि ; (गौरतित्तिरः)।—

हारीतकतु हारीतस्तेजलय \* कपिञ्जल: ॥ १५२ ॥ (गी पाछानाड़ापाखी।)

श्रथ ध्सरीनामानि । ।--

धूसरी पिङ्गला सूची भैरवी योगिनी जया। कुमारी सुविचित्रा च माता कोटरवासिनी॥ १५३॥ (मं पिङ्गला। कं धूसरी।)

<sup>\*</sup> तैजल द्रायम गञ्जल येति पाठान्तरं दृश्यते

### प्रथ तैलपानामानि।—

तैलपा तु परोणी स्याज्जतुकाऽजिनपत्निका ॥ १५४॥ (मंगोजगुनु। गो तेलापोका, त्रार्शोला।)

श्रथ भुङ्गकाष्ठकुट्टकयोः नामानि।—

सङ्गः कुलिङ्गो धूम्याटो दार्वाघातः \* शतक्कदः॥ १५५॥ (मं वालियत्। गौ फिङ्गे। गौ दार्वाघाट, काठठोक्रा।)

श्रय भरहा जादिप चित्रियेषायां नामानि।—

व्यामाटः स्याइरदाजः खन्ननः खन्नरीटकः।

समन्तभद्रः क्षणास्तु खल्पक्षणः सुभद्रकः ॥ १५६॥

द्वीपवासी मुनिश्चव चातुर्मास्यविदर्शन:।

चाषः किकोदिविः प्रोक्तो नीलाङ्गः पुख्यदर्भनः ॥ १५७॥

त्रय वर्त्तकनामानि।---

वक्तको वर्त्तिको वर्त्तिगाि ज्ञिकायस कथ्यते॥ १५८॥ (हिं वटेशिगुड्गुड़े। गौभाषद्रपाखी।)

त्रथ चटकनामानि।—

कलिक्क चटकः कामुको नीलक्षरुकः॥ १५८॥ (मं चिमणा। हिं चव्हेया। गी चहाइ।)

त्रय चटका-बालचटकयोर्नाम।—

चटका कलविद्धी स्थात् चाटकैरस्तु तक्कुतः॥ १६०॥

"प्रधारखयटक नामामि ; तद्वेदश्च ।—

धुसरोऽर्ख्यचटकः कुजो भूमिशयस सः।

<sup>•</sup> यह टान्तत्वभेव युक्तं वात्तिक्रे संज्ञायां टान्तत्वस्थेव साधनात् ।

भारीट: श्वामचटक: श्रीश्रार: कणभचक: ॥ १६१॥ (गो गुड़गुड़े, नागरभड़द, क्वातार।)

भूसरोऽन्योऽतिस्द्धः स्यात् चटको धान्यभचकः।
ग्रह्मत्यचमो भोतः किषिदिष्टः कणप्रियः॥ १६२॥
श्रष्ट वावकनामानि।—

सावा तु सावकः प्रोक्तो लावः स च सवः स्मृतः॥ १६३॥ (मं सावुगे। कं सावुकिपिष्ट। हिं साम्रोया। गी वटेरपाखी।) मध तितिरिनामानि ; तद्वेदश।—

तित्तिरिस्तित्तिरश्चैव तैत्तिरो याजुषो गिरि: ॥ १६४ ॥ क्षणोऽन्यस्तित्तिरः शूरः सुभूतिः परिपालकः ॥ १६५ ॥ (तें तोतुक्पिष्ट । गौ तितिरपाखी ।)

श्रय चुद्रोलूकनाम।—

गोत्रदेषो भूरिपचः शतायः सिडिकारकः।
चुद्रोलूकः शाकुनेयः पिङ्गलो डुग्डुलश्च सः।
वचात्रयो वहद्रावः पिङ्गलाचो भयङ्गरः॥ १६६॥
(गौ मिंडपे चा।)

श्रथ ग्यामानामानि।—

श्यामा वराही शकुनी कुमारी दुर्गा च देवी चटका च कृष्णा। स्थात्पोतकी पाण्डविका च वामा सा काजिका स्थात् सितविक्विनी च ॥ १६०॥

#### श्रथ खद्योतनाम।—

प्रभाकीटस्तु खद्योतः खज्योतिक्पसूर्य्यकः॥ १६८॥ ( इं पटवीजना। गो जोनाकीपोका।)
प्रथ तेलकीटनाम।—

तैलिनी तैलकीट: स्थात् षड्विम्बा दहुनाशिनी ॥१६८॥ श्रव दन्द्रगोपनाम।—

शक्रागोपस्त वर्षाभू रक्तवर्णेन्द्रगोपकी ॥ १७०॥ ( सिं मखमलो। गो कोटकेंब्र, आषाढ़े पोका। 'तीज वीरबस्टी'' स्ति खाते रक्तवर्णकोटे। )

त्रय भ्रमरनामानि।--

भ्रमरः षट्पदो सङ्गः कलालापः शिलीमुखः।
पुष्पश्चयो हिरेफोऽलिमेधुक्तमधुपो हिमः \*॥ १७१॥।
भसरश्चरीकोऽलिः भङ्गारी मधुलोलुपः।
इन्होन्हिरश्च मधुलिट् मत्तो घुमुघुमारवः॥ १७२॥
(मं इननोण। गी भोम्रा।)

श्रथ मधुमचिकानामानि।—

वर्षणा मिचना नीला सरघा मधुमिचिका॥ १७३॥ (मं श्रडवियनीण। गौ मौमाह्य।

श्रथ वरटानामानि।---

गम्बोसी वरटा सुद्रा कूरा स्यात् सुद्रवर्षणा।

<sup>•</sup> दिभ: द्रत्यत्र दिए: द्रति पाठान्तरं दृष्यते ।

रंतिक ऋतकारी च ती च्यादंष्ट्री महाविषः। पीत्वर्षा दीर्घपादो मत्मर्थः क्रूरदंष्ट्रकः॥ १७४॥ (मं टाग्टाचाकाग्डर। गौ वील्ता।)

श्रय दंशनामानि।---

दंशो दुष्टमुखः क्रूरः चुद्रिका वनमचिका॥ १७५॥ (गौ डांश्र।)

श्रय मिचकानामानि।—

मिवा त्वस्तोत्पन्ना वमनी चापला च सा॥ १७६॥ (मं नोरज्।)

श्रथ मश्रमनामानि ; तङ्गेदश्च ।—

मश्रको वष्त्रतुण्डस सूचास्यः सूच्ममिचका ।

राविजागरदो धूम्त्रो नीलाभ्यस्वन्यजातयः ॥ १७७॥

प्रष्टाष्ट्रिरष्टपादस ग्रह्मवासी च क्षण्यकः ॥ १७८॥

कालिकः कोकिलः प्रोत्तः कालुषः कृषादंष्ट्रकः। कसारिका दीर्घमुक्की ग्रह्मवासा विलागयी॥ १७८॥

श्रय कालिकनामानि।—

ं (मं को लिया ; कं कसारी। तें चेतु।)

श्रय युकानामानि।—

युका तु केशकोटः स्थात् स्वेदजः षट्पदः स्मृतः॥ १८०॥ (मं येवेयचेत्। गो चक्रन।)

त्रघ पद्मजानामानि।—

पद्मजा पद्मयूका स्थात् स्दमा षट्चरणाऽपि सा ॥१८१॥ (मं कूरे।)

### श्रय श्वेतयूकानामानि।—

खेतयूकाऽङ्गवस्त्रोत्था लिचा यूकाङ्गवस्त्रके ॥ १८२॥ (गी निकि।)

श्रथ कीटसामान्यलघगम्।— कथितेष्वेषु यो जीवः चोदीयान् व्यक्षिकादिकः। तत्र तत्र बुधैर्ज्ञेयः स सर्वः कीटसंज्ञकः॥ १८३॥

श्रय कीटिकानामानि।— कीटिका चटिका प्रोक्ता वज्रदंष्ट्रा बहुप्रजा। कार्याङ्गी तामसी शूरा कीरिभारा महाबला॥ १८४॥

त्रध मङ्कोरनामानि।—

मङ्गोरो मङ्गटः क्षणास्तीन्ह्यादंष्ट्रो विशालुकः।
षट्पादकसु मात्मय्यो माकोटस्तू द्वेगुष्ट्यकः॥ १८५॥
(मं चिंउटा। कं माकोडा।)

षड्बिन्दुबिन्दुकीटस्त दीर्घकीटस्त पादतः॥ १८६॥ [इति कीटाः।]

ग्रथ षर्षाबन्दकौटनामानि।—

प्रसहन-विलिखत-द्रत-शय-प्रतुदाश विष्किर:।
कोटा इति कथिता: नवधाऽत तिर्थश्वः॥ १८०॥
इत्यं नानातिर्थगाख्याप्रपञ्चव्याख्यापूर्णं वर्गमनं विदिखा।
मुद्रा सम्यक नाभिसन्धाय धीमान् वैद्यः कुर्य्यासांसवर्गप्रयोगम्।
॥ १८६॥

येनेभास्यपिता सृगाङ्गसुकुटः शार्दूलचर्मास्वरः सर्पाल्यप्रायः सुपुङ्गवगितः पञ्चाननोऽभ्यर्घते ।

तस्य श्रीतृहरीशितुः खलु क्वताविकोनविंशोऽभिधा-चूड़ापीठमणावगादवसितिं सिंहादिवर्गी महान् ॥ १८८॥ इति श्रीनरहरिपण्डितविर्धिते निघण्टुराजापरनामाभिधान-भूड़ामणौ सिंहादिवर्ग एकीनविंश्रतिः।

# अध रोगादिवर्गः।

त्रथ व्याधिसामान्यनाम।--

गदो रजा व्याधिरपाटवाम-रोगामयातङ्गभयोपघाताः। रखान्यभङ्गान्तितमोविकार-ग्लानिचयानार्जवसृत्युसत्याः॥१॥

श्रध राजयत्मनाम।---

राजयस्मा चयो यस्मा रोगराजो गदायणी:।

उषा योषोऽतिरोगञ्च रोगाधीशो तृपामयः ॥ २ ॥

श्रय पाग्डु-विसर्प श्रोफ-कासनाम।—

पाण्डुरोगसु पाण्डुः स्थात् विसपः सचिवामयः।

शोफ: शोषसु खयषु: कास: चवषुरुचते॥ ३॥

भथ चुत-प्रतिष्याय-नेतामय-सुखरीगनाम।---

चतन्तु चवयुः चुच प्रतिश्यायस्तु पीनसः।

नेवामयो नेवरोगो सुखरोगो सुखामय: ॥ ४ ॥

त्रय कुष्ठ-श्चित्रनाम।—

दुसमी मग्डलं कीठस्वग्दोषसम्दूषिका।

कुष्ठना पुण्डरीयः स्थात् खित्रनतु चर्मचित्रकम् ॥ ५ ॥

षणे किलास-शिखी-पामा-काळूनाम ।---किलासिधे च शिखी खासः पामा विचर्चिका। वाण्डू: वाण्डूतिकाण्ड्या-खर्जूकाण्ड्यनानि च॥ ६॥ त्रथ सञ्चार्यादिनाम।— सञ्चारी ग्रागिठकास्फोटे पामपाम \* विचर्चिका। पीतस्कोटे तु पामा च सुद्रस्कोटे ग तु कि स्वका ॥ ७ ॥ त्रय पिटका-मसूरिका-विस्कोट-इन्द्रलुप्तनाम।--पिटका पिटिका प्रोक्ता मसूराभा मसूरिका। विस्फोट: स्फोटक: स्फोट: केशम्रास्वन्द्रनुप्तक:॥ ८॥ श्रथ गलशाखी-गलगाख-दन्ताब्दनाम। — गलग्रण्डी तु ग्रण्डा स्थात् गलगण्डी गलस्तनः। दन्तार्बुदो दन्तमूलं दन्तशोधो दिजव्रणः॥ ८॥ श्रय गुडा-पृष्ठग्रस्थि-(कुक्त) परिगामशूखनाम।— गुल्यस् जाठरयन्यः पृष्ठयन्यौ गड्भवेत्। पिताशूलन्तु शूलं स्थात् पाकाजं परिचामजम् ॥ १०॥ ष्रय जूता-नाष्ट्रीवरा-श्रीपदादिनाम -लुता चर्मवणो हकं नाड़ी नाड़ीवणी भवेत्। स्रोपदं पादवस्मीकं पादस्मोटो विपादिका॥ ११॥ षय विष्यानाहात्रीनाम।---

\* "पामपार्म" इत्यत "सूक्षास्कोटे" इति पाठान्तरं दृख्यते।

विष्टभारत विबन्धः स्वादानाहो मलरोधनम्।

<sup>† &#</sup>x27;'चुद्रकोटे तु कश्चिका" दत्यल ''चुद्रकोटा विचर्चिका" इति पाठाकारं दृष्यते।

श्रशींसि गुदकीलाः स्युर्दुर्नामानि गुदाङ्कुराः ॥ १२ ॥ श्रथ श्रतीसार-ग्रहणी-प्रवाहिका-विमनाम।—

मलवेगस्वतोसारो ग्रहणोत्तक् प्रवाहिका। वमथुर्वान्तित्तन्नारण्हदिविच्छदिका विमः॥ १३॥

श्रथ हृद्रोग-श्रास-च्वरनाम।---

हृद्रोगो हृद्रदो हृदुगुग्राणः श्वास उच्यते। ज्वरसु स ज्वरातङ्को रोगश्रेष्ठो महागदः॥ १४॥

श्रथ दन्दनादिनाम।—

दन्द्वजा दन्द्वदोषोत्याः श्रीताद्या विषमञ्चराः। श्रुतीत्यागन्तवस्ते दैत्रकाह्वित्तत्रत्राहिकादयः॥ १५॥

श्रथ रक्तिपितादिनाम।---

रत्तापित्तं पित्तरत्तं पित्तास्तं पित्तशोणितम्। इत्येवं रत्तवातादि-इन्हदोषमुदाहरेत्॥ १६॥

श्रथ तथा-मदात्यय-मदनाम।—

त्रणोदन्या पिपासा त्रस्मदातद्वो मदात्ययः। पानात्ययो मदव्याधिमदस्तूद्रित्तचित्तता॥ १७॥

श्रय मूर्का-खरमेदाकाग्रहारोचकनाम।--

मुक्का तु मोही मृदिय खरमादः खरम्यः। श्रश्रहाऽनभिलाषः स्यादक्वियाप्यरोचकः॥ १८॥

श्रथ प्रगेष्ठ मूलक क्राम्मरीनाम।—-

मूत्रदोषसु विज्ञेयः प्रमेष्ठो मेष्ठ द्रत्यपि।

# क्षच्यं तु न्द्रान्यां स्थात् मूत्ररोधोऽस्मरी च सा ॥१८॥

ष्यथ वातव्याधि-कम्पनाम।—

वातव्याधियलातको वातरोगोऽनिलामयः। वम्मस्त वेपनं वेप: कम्पनं वेपणुस्तथा॥ २०॥

त्रय जुमाऽऽलखनाम।---

जुन्धा तु जृन्धिका जन्धा जुन्धणं जिन्धका च सा। चालस्यं मन्दता मान्द्यं कार्य्यप्रदेष इत्यपि॥ २१॥

श्रथ तुन्द-जलोदराम-रक्तामयनाम।---

तुन्दः स्थविष्ठ द्रत्युक्तो जठरन्नो जलोदरः। चामो मलस्य वैषम्याद्रकान्तिः शोणितामयः॥ २२॥

ष्रय जालगर्भकनाम।---

जालगद्भवः प्रोत्तो जालरासभकामयः।

जासखरगदो ज्ञेय: स गर्दभगदस्तथा ॥ २३ ॥

श्रथ विद्रिध-हृद्यस्थि-भगन्दरनाम।---

विद्रिधः स्थाद्विरणं हृद्यन्यिई द्रण्य सः।

व्रणो भगप्रदेशे यः स भगन्दरनामकः॥ २४॥

ष्रय प्रिरःशुखादिनाम।---

शिर:श्रुलादये त्रेयास्तत्तदङ्गाभिधानकाः। । द्रायमच्छेऽपि बोखव्या भिषम्भिर्देहतो गदाः॥ २५॥

श्रथ सन्तापान्तदिशनाम।—

समापः संज्वरस्तापः श्रोष उषा च कथ्यते।

यसापि कोष्ठसन्तापः सोऽन्तर्दाष्ट इति स्नृतः ॥ २६ ॥ ष्रव प्रवयवविश्रेषे दाष्ट्य विश्रेषविश्रेषनाम।—

स दाहो मुखतास्वीष्ठे दवधुसत्तुरादिषु। पाणिपादांसमूलेषु शाखापित्तं तदुखते॥ २०॥

श्रध तन्द्रा-प्रखयनामानि।— तन्द्रा तु विषयाश्चानं प्रमीला तन्द्रिका च सा। प्रलयस्विन्द्रियस्वापश्चेष्टानाशः प्रलोनता॥ २८॥

श्रथ ७काद-भूतीकादनाम ।— एकादो मतिविश्वामित्वश्वनायितमित्यपि। श्रावेशो भूतसञ्चारो भूतकाम्तिर्श्वहागमः॥ २८॥

श्रथ श्रपसार-खेनित्यनाम।— श्रपसारोऽङ्गविष्ठातिलीलाङ्गो भूतविक्रिया। स्तिमत्यं जड़ता जार्षं श्रीतलत्वमपाटवम्॥ ३०॥

भय वातजादिकाधिनाम।— वातिको वातजो क्याधिः पैत्तिकः पित्तसभावः। श्रीषाकः श्रेषसभूतः समृद्धः साम्निपातिकः॥ ३१॥ [ इति बदाः। ]

श्रव रोगिनामानि।—
व्याधितो विक्वतो ग्लासुग्लीनो मन्दस्तथाऽऽतुरः।
श्रथान्तोऽभ्यमितो रुग्नसामयाव्यपटुस सः॥ ३२॥
श्रव रोगिविश्ववनामानि।—

तित्रीषासु विश्वेयास्तम्बर्धीययोगृतः।

# रोपारिकारी

यथा ज्वरितकाण्डूल-वातकचयदहुणाः॥ ३३॥
जय रोगमुत्ती भाषारिविभेषाः।—

जसाही दिजदेवभेषजभिषग्भत्तोऽपि पय्ये रतो धीरो धर्मपरायणः प्रियवचा मानी सदुर्मानदः। विम्बासी ऋजुरास्तिकः सुचरितो दाता दयासुः श्रचि-र्यः स्थात्काममवश्वकः स विक्वतो सुचेत सत्योरपि॥ ३४॥

ष्य चिकिसानाम।—

उपचारस्तूपचर्या चिकित्सा राक्प्रतिक्रिया। नियन्नो वेदनानिष्टा क्रिया चोपक्रमः समाः॥ ३५॥

यथ यीषधनाम।--

भैषच्यं भेषजं जैत्रमगदो जायुरीषधम्। भायुर्योगो गदारातिरमतं च तदुचते॥ ३६॥

श्रथ श्रीवध्य रसादिपश्चमेदाः।--

तच पच्चविधं प्रोत्तं खखयोगविश्रेषतः।
रससूर्णं कषायसावलेहः कस्क दत्यपि॥ ३०॥
शय रसादोनां खक्पम्।—

रसी द्विद सिकानो \* दिव्यद्रव्यसमिनतः। चूर्णम्तु वस्तुभिः सुसैः कषायः क्वाँघतेस्त तैः॥ ३८॥ . तैः पक्षे ' रवलेष्टः स्थाक्को मध्वादिमदितैः॥ ३८॥

<sup>\* &#</sup>x27;'द्वदि समिवः" द्वव ''पारदसमिवः" दति पाठानारमसि ।

<sup>†</sup> तैः पद्मेरित्यतानिकेरिति पाठान्तरं हम्बते १

श्रय सप्तविधकायनाम।—

पाचनः ग्रोधनीयस होदनस ग्रमस्त्या।

दीपनस्तर्पणः शोष इति सप्तविधाः स्मृताः ॥ ४० ॥

अय सप्तविधकायानां लचगम्।—

पाचनोऽर्ज्जावश्रीषय शोधनो द्वादशांशकः।

क्रोदनश्वतुरंश्रस्त श्रमश्वाष्टांश्रको मतः॥ ४१ ॥

दीपनस्तु षड्ंश्रञ्च तपंगः पञ्चमांश्रकः।

श्रोषणः षोड्शांश्रय काथभेदा इतीरिताः॥ ४२॥

श्रथ प्रयोगकालभेदे श्रनुपानस्य नामभेदः।— श्रेयं रसादिकथनादनन्तरं किलानुपानं कथयन्ति सूरयः।

विस्खा च क्रामण्मेतदीरितं राची पुनः पाचनमेतदूचिरे॥४३॥

मथ पथ्यनाम।---

चात्मनीनन्तु पर्थं स्थादायुष्यं च हितस तत्॥ ४४॥

श्रथ श्रारोग्यनामानि।—

किलपाटवमारोग्यमगदं स्थादनामयम्।

कल्पस्त पट्रुबाघो निरातङ्गो निरामयः ॥ ४५ ॥

खगदो नीक्जो निक्गनातद्वस कथ्यते॥ ४६॥

ष्रध वैद्यनामानि।—

वैद्यः श्रेष्ठोऽगदङ्कारो रोगहारो भिषिविधः।

रोगन्नो जीवनो विद्वान् श्रायुर्वेदी चिकिसकः॥ ४७॥

श्रध सद्वैदाल चसम्।---

विप्रो वैद्यकपारगः ग्रुचिरनूचानः कुलीनः कती

धीरः कालकलाविदास्तिकमतिर्देषः सुधीर्धामिकः।

खाचारः समदृग्दयालुरखलो यः सिद्धमन्त्रक्रमः यान्तः काममलोलुपः क्रतयशा वैद्यः स विद्योतते ॥ ४८॥

श्रथ सुवैद्यस्याम्।— श्रधीरः कर्कश्रो सुब्धः \* सरोगो न्यूनशिचितः १।

पश्च वैद्या न युज्यन्ते धन्वन्तरिसमा ऋपि॥ ४८॥

अश वैदाप्रशंसा।—

रुत्हिहित्दारः खलु क्त्रह्मिहित्स्ते सम्भगा-स्तदेतक्रैषच्यानवरतिनिषेवैकवयगम् । तदप्येकायत्तं फलदमगदङ्कारक्षपया ततो लोके लोके न परमुपकर्त्तेवममुतः ॥ ५०॥ राजानो विजिगोषया निजभुजप्रक्रान्तमोजोदयात् योर्थ्यं सङ्कररङ्कसद्मनि यथा संविभ्नते सङ्कताः । यसिन्दोषधयस्तथा समुदिताः सिध्यन्ति वीर्थ्याधिका विप्रोऽसी भिषगुच्यते स्वयमिति श्रुत्याऽपि सत्यापितम् ॥५१॥

त्रय श्रोषिखननविधिः तत्र मन्त्रसः।--

यथावदुरखाय ग्रिचप्रदेशजा हिजेन क्लक्क्स्विदिना। यथायथं चौषधयो गुणोत्तराः प्रत्याहरको यमगोचरानिप ॥५२॥) "येन त्वां खनते ब्रह्मा येन त्वां खनते सगुः।

येनेन्द्रो येन वर्तणः खनते येन केशवः। तेनाहं त्वां खनिषामि सिहिं कुरू महौंषध !"॥ ५३°॥

<sup>\*</sup> जुझ इत्यत सम्बेति पाठान्तरं दृश्यते।

<sup>†</sup> न्यूनिशिचित दायम नित्यशिचक दति पाठानतर दुः युते

विप्र: पठिवासं सन्दं प्रयताता सहीवधीम्। खात्वा खादिरकीलेन यथावत्तां प्रयोजयेत्॥ ५४॥ श्रथ श्रोष्ठधमन्त्रिमा।—

बीर्यं प्रकाश्य निजमोषधयः किसोचु-रम्बोऽम्बसुर्व्यपि दिवो सुवमाव्रजन्धः। जीवं सुमूष्यपि यं हि वयं महिना खेन खुवीमा इस जात्विपि नैव नश्येत्॥ ५५॥ प्रत्यायिताः प्रसुदिता सुदितेन राजा सोमेन सामामिदमोषधयः समुचः। यस्मै हिजो दिश्रति भेषजमाश्र राजन्! तं पाखयाम इति च श्रुतिराह साचात्॥ ५६॥ [ इति श्रुतिवाकाम्।]

षासामीशो लिखितपठितः स दिजानां हि राजा सिष्टी यास हिजमव्जिनं स्वात्रयं कामयन्ते। तास्वेवान्यः प्रसर्ति मदाद्यस् जात्या च गत्या न्द्रीनः शुन्धो जगति कुपिताः पातयन्खेनमेताः ॥ ५०॥ त्रथ अष्टाष्ट्रक्षयनम्।---

> द्रव्याभिधानगदिनसयकायसीर्ख शस्यादिभूतविषयस्यासवैद्यम्। विद्याद्रसायनवरं दृढ़देहहेतु-मायु:श्रुतिर्दिचतुरङ्गिमहाह श्रुः॥ ५८॥

प्रष्टाक्षं ग्रंच्यगालाक्य-कायभूतिक्षं तथा।

भग्यस।— "

बालो रसायनं वृष्यमिति कैश्विदुदास्त्रतम् ॥ ५८॥ अध अष्टाङ्गायुर्वेदाभित्रानभित्रयोः प्रश्रंसामग्रंसे।—
अष्टाङ्गन्नः सुर्वेद्यो हि कियडोनो यथाऽङ्गतः।
अङ्गहोनः स विज्ञेयो न श्लाच्यो राजमन्दिरे॥ ६०॥

श्रय परिष्ठतनामानि।—

प्राज्ञो विज्ञः पिण्डितो दीर्घदर्शी धीरो धीमान् कोविदो लक्षवर्णः।

दोषज्ञः सन्दूरदर्शी मनीषी

मिधावी जः स्रिविजी विपिश्चत्॥ ६१॥ वैज्ञानिकः कतमुखः संख्यावान् मितमान् कती। कुशायीयमितः कृष्टिः कुश्चलो विदुरो बुधः॥ ६२॥ निष्णातः शिचितो दचः सुदीचः कृतधाः सुधीः। यभिज्ञो निपुणो विद्वान् कृतकमी विचचणः॥ ६३॥ विदम्धश्चतुरश्चव श्रीदो बोद्धा विशारदः। सुमिधाः सुमितस्तीच्याः प्रेचावान् विबुधो विदन्॥ ६४॥

श्रथ बुडिनामानि।—

मनीषा धिषणा प्रज्ञा धारणा श्रेमुषी मिति'। धीर्बुडि: प्रतिपत् प्रेचा प्रतिपत्तिश्च चेतना॥ ६५॥ संविज्ञिप्तिश्चोपलब्धिश्चिमोधा मननं मनः। भानं बोधश्च हालेखः संख्या च प्रतिभा च'सा॥ ६६॥

श्रध रोगहित्वादिनाम।— श्रादानं रोगहेतुः स्वानिदानं रोगलच्यः। चिकित्सा तत्प्रतीकारः श्वारोग्यं रङ्निवर्त्तनम् ॥ ६०॥ श्रघ पथ्यभेदासञ्चणस्र ।— -

मण्डः पेया विलेपो च यवागूः पथ्यभेदकाः। भक्तैविना द्रवो मण्डः पेया भक्तसमन्विता॥ विलेपो बहुभक्ता स्यादुयवागूर्विरलद्रवा॥ ६८॥

श्रथ विद्खनाम।—

विदलं माषमुद्रादि पक्षं सूपाभिधानकम् ॥ ६८॥

श्रध पद्यादिखरूपम्।—

पादाहारं पथ्यमाहुस वैद्या विद्यादर्डाहारमाहारसंज्ञम्। पादोनं स्वाद्वोजनं भोगमन्यहिद्याच्छेषं वातदोषप्रसूखे॥७०॥

श्रधाननाम।नि।--

श्रद्धं जीवनमाहारः सूरं कशिपुरोदनम् । श्रम्धो भिसाऽदनं भोज्यमदाद्यमश्रनं तथा ॥ ७१ ॥

त्रयासभेदाः।---

भोज्यं पेयं तथा चोष्यं लेश्चं खाद्यञ्च चर्वणम्। निष्येयं चैव भच्यं स्थादनमष्टविधं स्मृतम्॥ ७२॥

श्रध व्यञ्चननामानि।— व्यञ्चनं सूपशाकादि मिष्टावं तेमनं सृतम्। उपदंशो विदंशः स्थात् सन्धानो रोचकश्र सः॥ ७३॥

श्रय भोजननामानि।—

जिमनमभ्यवहारः प्रत्यवसानञ्च भोजनं जिन्धः। बष्भनम्यनं स्वर्षनं निघसाहारी च निगरणं न्यादः॥ ७४॥

#### ष्यथ भोजनभेदाः।---

जन्नणं भन्नणं लेहः स्वादनं रसनस्वदी। चर्वणं पानपोती च धयनं चूषणं भिदाः॥ ७५॥ श्रथ षड्सनाम।—

मधुरो लवणस्तितः कषायोऽन्तः कटुस्तथा। सन्तीति रसनीयत्वादनाच्ये षड्मी रसाः॥७६॥

श्रय मधुररसः।—

मधुरं लीत्य #मित्या इरिच्वादी च स लच्चते॥ ७७॥

त्रय लवगरसः।—

लवणसु पटुः पेप्रोत्तः सैन्धवादी स दृश्यते ॥ ७८ ॥ अय तिक्तरसः।—

तित्रास्व पिचुमन्दादी ३३ व्यत्तमास्वाद्यते रसः॥ ७८॥ अथ कषायरसः।—

कषायुक्तवरः प्रोत्तः सतु पूगोफलादिषु ॥ ८०॥ अध अस्वरसः।—

श्रम्मसु चिश्वाजम्बीर-मातुसुङ्गफलादिषु ॥ ८१॥ श्रथ कटुरसः।—

कटुसु तीच्यासंज्ञः स्थायारीचादी स चेच्यते॥ ५२॥

- श्रव गौत्य इत्येष पाठभेदः केषुचित् पुस्तकेषु दृश्यते।
- † पठु इत्यव वर इति पाठान्तरं दृश्यते। तत्त् चिन्खम्।
- ‡ पिचुमन्दादो पिचुमहादी, निम्बादाविति स्कुटार्थः।

### राजनिष्यएः।

मध मधुररसगुणाः।—

मधुर्य रसियनोति केशान् वपुषः खैर्ध्वक्तीजोवीर्ध्वदायो । प्रतिसेवनतः प्रमेहशैर्त्यं जङ्तामान्धमुखान् करोति दोषान्॥८३॥

त्रय खवयरसगुयाः।—

लवणो रुचिक्कद्रसोऽग्निदायो पचनः खादुकरश्च सारकश्च । श्रतिसेवनतो जराञ्च पित्तं सितिमानञ्च ददाति कुष्ठकारो ॥८४॥

श्रय तिक्तरसगुगाः।—

तिक्तो जन्तून् इन्ति क्षष्ठं ज्वरासिं कासं दाइं दीपनो रोचनश्व। सर्व्यगिदं प्रत्यद्वं सेवितश्वेसीवं दस्ते राजयस्माणमेषः ॥ ८५ ॥

श्रध कषायरसगुगाः।—

कषायनामा निरुणिं श्रोफं वर्णं तनोदींपनपाचनस्र। सरवापसोऽसी शिथिलत्वकारी निषेवितः पाण्डु करोति गात्रम्॥८६॥

त्रयास्त्रसगुगाः।---

चन्नाभिधः प्रीतिकरो रुचिप्रदः

प्रपाचनोऽग्नेः पटुताच यक्कृति।

भाक्तिच कुष्ठं कफपाण्डुताच

कार्ष्यय कासं कुरुतेऽतिसेवितः ॥ ५७॥

त्रथ कट्रसगुगाः।—

कटुः कर्पं कर्छजदोषश्रोपमन्दानलिखतगदाकिहन्ति। एषोऽपि दत्ते बहुसेवितस्रेत् चयावहो वीर्थबलचयस्र॥ ८८॥

षय वातादिदोषप्रहिदिरसनिर्देशः।—

कटुः कषायश्च कफापशारिगी माध्यितिताविप पिसनायनी। पट्रसमंत्री च रसी मन्द्ररी इसं हिशोऽमी सकलामयापहाः॥ ८८॥ [इति षषुसवीर्थीतिः।]

श्राध निश्वरस्ति ।—
श्राची ज्यो सधुरान्ती लवणान्ती कट्तिस्ता च रसी।
कटुलवणी च स्थातां मिश्रदसी तिस्तलवणी च॥८०॥
श्राध परस्यरविश्वरसाः।—

सवणमधुरी विरुद्धावय कटुमधुरी च तिक्तमधुरी च। साधारणः कषायः सर्वत्र समानतां धत्ते॥ ८१॥ त्रथ रसानां विपाकाः।—

संधत्ते मधुरोऽन्त्वतां च लवणो धत्ते यथावत् स्थितिं तिक्तास्यः कटुतां तथा मधुरतां धत्ते कषायाद्वयः। श्रन्तस्तिक्तविं ददाति कटुको यात्यन्ततस्तिक्तता-मित्येषां स्वविपाकतोऽपि कथिता षसां रसानां स्थितिः॥८२॥

मधुरोऽन्तः कटुस्तिन्नः पटुस्तुवर द्रत्यमो । क्रमादन्योऽन्यसङ्गीर्णा नानात्वं यान्ति षष्ट्रसाः ॥ ८३॥ श्रथ क्रिषष्टिरसभेदाः ।—

भादाचो मधुरादिश्वेदेकैकेनोत्तरेण युक्। हिकभेदाः पश्चदम पर्यायैः पश्चभिस्तथा ॥ ८४ ॥ भादाः सानन्तरः प्राम्बदुत्तरेण युतो यदा। चतुर्भिरिप पर्यायैराच्ये प्रोक्ता भिदा दम् ॥ ८५ ॥ एवं हितीये षड्भेदास्तृतीये च तयः सृताः। चतुर्थे चैक द्रवेते तिकभेदासु विंशविः॥ ८६॥

श्राची सानन्तरी तिः षड़ेकैकाग्रिमयोगतः।
त्यक्ते दितीये चलारः खाग्रिमैकैकसंयुते॥ ८०॥
श्राचे त्यक्ते तु पञ्च खाः खाग्रिमैकैकसंयुते।
चतुष्कभेदा दत्येते क्रमात् पञ्चदश्रीरताः॥ ८८॥
ततः पञ्चकभेदाः षड़ेकैकत्यागतः स्मृताः।
एकः सर्वसमासेन व्यासे षड़िति सप्त ते॥ ८८॥
एवं तिषष्टिराख्याता रसभेदाः समासतः।
तारतम्येष्वसंख्यातास्तान् वित्त यदि शङ्करः॥ १००॥
श्रय ष्टंच्यादिनामानि।—

वृंचणं पुष्टिदं पोष्यमुक्तं पोनलदञ्च तत्। वीर्यष्टिष्ठकरं दृष्यं वाजीकरणवीजकत्॥ १०१॥ श्राप्यायनं तर्पणञ्च प्रीणनं तीषणञ्च तत्। निषम्दनमभिषम्दि नेत्रद्रावं सर्च तत्॥ १०२॥ दति बहुविधरोगव्याधितोपक्रमोऽच प्रक्ततिभषगनुत्ताचारपथ्यप्रयोगम् । इममखिलमुदिला वर्गमुसार्गसिषान् प्रवदतु स च विद्वानामयप्रत्ययांस्तान्॥ १०३॥ येन व्याधिशतान्धकारपटलीनिष्कासनाभास्कर-प्रायेणापि पुनस्तरां प्रविह्ति। हन्त ! दिषां व्याधय:। तखायं कतिवाचि विंग्रतितमः श्रीमद्रसिंहिगितुः शान्तिं नामिकरीटमण्डनमणी वर्गी गदादिर्गतः॥ १०४॥ द्ति श्रीमन्दरहिपण्डितविरचिते निघण्ट्राजापरनास्त्रभिधान-े पूड़ामची रोगप्रकरणं नाम विंश्री वर्गः।

# षथ सत्त्वाद्विगः।

----

प्रव सत्तादिग्रणाः तदालकरोषायः ।—
सत्तं रजस्तमस्रेति पुंसामुक्तास्त्रयो गुणाः ।
तेषु क्रमादमी दोषाः कफिपत्तानिलाः स्थिताः ॥ १ ॥
सत्तं स्रेषा रजः पित्तं तमस्रापि समीरणः ।
द्रव्यस्य मानमुद्रिक्तं पुंसि पुंस्यमुवर्त्तते ॥ २ ॥
प्रथ सत्तगुणस्रकपम् ।—
सत्तं मनोविकाशः स्थात् सत्त्वायत्ता तथा स्थितिः ॥ ३ ॥
प्रथ रजोगुणस्रकपम् ।—
रजो क्ष्रणमुद्रेकः कालुष्यं मतिविभ्नमः ॥ ४ ॥
प्रथ तमोगुणस्रक्षपम् ।—
तमस्तिमिरमास्थञ्च वित्तोषादस्य मुद्रता ।
स्रद्यावरणं ध्वान्तमस्यकारो विमोन्ननम् ॥ ५ ॥
प्रथ वायुनामानि ।—
वातो ग्रस्थको वायः प्रथमानी मन्नाबलः ।

वातो गन्धवहो वायुः पवमानो महाबलः । स्पर्धनो गन्धवाहो च पवनो मरुदाग्रगः ॥ ६ ॥ श्वसनो मातिरखा च नभस्वासारुतोऽनिलः । समीरणो जगग्राणः समीरश सदागितः ॥ ७ ॥ जवनः एषदखश्च तरस्वी च प्रभन्जनः । प्रधावनोऽनवस्थानो धूननो मोटनः खगः ॥ ६ ॥, ष्राचेऽपि वायवो देहे नाड़ीचक्रप्रवाहकाः। मया वितत्य नोक्तास्ते ग्रन्थगीरवभीक्णा॥ ८॥ अध प्रक्रतयः।—

सरवादिगुणसिभव-दोषत्रयवशासाना। श्राभ्यन्तरञ्च वाद्यञ्च खरूपं सिवर्चते॥ १०॥ श्रथ सात्त्विक लघणम्।—

सरवाकाः ग्रुचिरास्तिकः स्थिरमितः पुष्टाङ्गको धार्मिकः कान्तः सोऽपि बहुप्रजः सुमधुरचीरादिभोज्यप्रियः। दाता पावगुणादृतो द्वततमं वाग्मी क्वपालुः समो गौर: ग्यामतनुर्घनाम्बृतुन्दिनखप्रेच्चण: श्लेषान: ॥ ११ ॥

श्रय राजसिकतचाम्।—

राजस्यो लवणाम्हतित्राकटकप्रायोणाभोजी पटः प्रौढ़ो नातिक्षशोऽप्यकालपलितो क्रोधप्रपञ्चान्वितः। द्राघीयान् महिलाशयो वितरिता सोपाधिकं याचितो गौराष्ट्रः कनकादिदीप्तिललितः खप्नी च पित्तात्मकः ॥ १२ ॥

श्रथ तामसिकलच्याम्।—

निद्रालुर्बेचुभाषकः सुकुटिलः क्रूराभयो नास्तिकः प्रायः पर्याषितातिशीतविरसाद्वारैकिनष्ठीऽलमः । कार्येष्वत्यभिमानवानसमये दाता यथेच्छं क्षशः खप्ने च्योमगतिः सितेतरतनुर्वातूलकस्तामसः॥ १३॥

प्रथ मिश्रप्रकृतिलच्चगम्।—

सस्वादयो गुणा यत्र मिश्रिताः सन्ति भूयसा । मिश्रप्रकतिकः सोऽयं विज्ञातव्यो मनोषिभिः ॥ १४॥

# सत्त्वादिवर्गः।

#### श्रिपच।--

सस्वादिरजसा मिश्रे श्रेष्ठं सत्वादितामसे। मध्यमं रजसा मिश्रे कनीयो गुणमिश्रणम्॥ १५॥

श्रय गुगातयलचगम्।—

सस्वं चित्तविकाशमाश्च तन्ते दत्ते प्रबोधं परं कालुष्यं कुरुते रजम्तु मनसः प्रस्तीति चाब्याक्तिम्। श्रास्थं इन्त दृदि प्रयक्कृति तिरोधत्ते खतन्त्वे धियं सन्धत्ते जड़तां च सन्ततसुपाधत्ते प्रमीलां तमः॥ १६॥

श्रध वातस्य स्वरूपं प्रकोपकालश्च।--

वातः खैरः स्यान्नघुः शोतरूचः सूच्यस्पर्भन्नानकस्तोदकारी।
माध्ययि # सोऽभ्रकालेऽपराह्वे प्रत्यूषेऽने याति जीर्णे च कोपम्
॥ १७॥

त्रथ पित्तस्य खरूपं प्रकोपकालम् ।—

पित्तश्व तिक्वास्त्रसञ्च सारकं चोणां द्रवं तीत्त्यासिदं मधी बहु। वर्षान्तकाले भूगमहरावे मध्यन्दिनेऽत्रस्य जरे च कुप्यति ॥१८॥

श्रथ श्रेषागः खरूपं प्रकीपकालश्च।—

स्रेषा गुरु: श्रच्यामृदु: स्थिरस्तथा स्निग्ध: पटु: श्रोतजङ्श गौत्यवान्। श्रीते वसन्ते च भूशं निशामुखे पूर्वेऽक्ति भुक्तोपरि च प्रकुप्यति॥ १८॥

<sup>\*</sup> पाठसास्य काऽपि अर्धसङ्गतिने दृष्यते। "मेचाक्क्वे" वा "श्रोते वातं" इति पाठकस्मनं सङ्गतार्थकमिति दृष्ट्यम्।

# राजनिघर्षुः।

श्रघ दोष्ठयस्य विष्धिधा भेदनिरूपग्रम्।—

दोषत्रयस्य ये भेदा वृिषद्यविकत्पतः। तानतः सम्प्रवच्यामि संचेपार्धं समज्जसम्॥ २०॥ एकैक वृद्धी स्पर्भेदास्त्रयो ये वृद्धिदास्त्रय:। तत्राप्येकतरा चार्ये षडेवं दादशैव ते॥ २१॥ वदान्धोऽन्थव्यत्ययाभ्यां षट् तिवद्दा तु सप्तमः। वडोऽन्योऽन्यो वडतर: परो वडतरास्वित ॥ २२ ॥ तारतम्येन षड्भेदास्त एवं पञ्चविष्रति: एवं चयेऽपि तावन्तस्ततः पञ्चाश्रदोस्ताः॥ २३॥ व्रडोऽन्योऽन्यः समोऽन्यश्च चीणस्विति पुनश्च षट्। दिव्देरकचयादुक्त-व्यत्ययाच पुनञ्च षट्॥ २४॥ एतं दाएशतः सर्वे दिषष्टिः समुदाह्मताः। तिषष्टिस्विन्तिमो भेदस्त्रयाणां प्रक्षतौ स्थिति:॥ २५॥ एवं दोषवयस्थैतान् भेदान् विज्ञाय तस्वतः। ततो भिषक् प्रयुक्तीत तदवस्थीचिताः क्रियाः ॥२६॥

अय का लख नाम भेदतयन्त्र।---

कालसु वेला समयोऽप्यनेहा दिष्टश्वलश्वावसरोऽस्थिरश्व। सोऽप्येष भूत: किल वर्त्तमानस्तथा भविष्यन्निति च त्रिधोत्तः॥२०॥

ग्रतौतादिकालतयस्य नाम।—

भूते व्रत्तमतीतश्च ह्यस्तनं निस्तं गतम्। वर्त्तमाने भवश्चाद्य-तनं स्याद्धनातनम्॥ २८॥ श्रनागतं भविषे स्यात् खस्त्नश्च, प्रगेतनम्। वस्येद्विष्यमाणं च स्यादागामि च भावि च॥ २८॥

अथ साधारणादोनां चतुर्णां नाम।--

साधारणन्तु सामान्यं तत्सवनानुवर्त्तते। विशेषणं विशेषय सक्तत्स्थाने च वर्त्तते। तुर्यं पादं चतुर्थाशमोषिकिञ्चित्तयोचिते॥ ३०॥

अध शिवस्तुतिः।—

भूषापीयुषांश्वक्छोद्योतप्रस्वन्दामन्द-स्वक्कृन्दापूरामः स्वर्गङ्गासङ्गोन्नीलनमौलिम्। मेरुश्रोकेलासक्रीड़ासङ्घाटीशोभनामः-श्राघाजङ्वालश्रोगौरीगूढ़ाङ्गं वन्दे श्रम्म्॥ ३१॥

श्रय पलादिनिरूपगम्।---

शब्दोचारे सकलगुरुके षष्टिवर्णप्रमाणे मानं काले पलमिति दश स्थात् चणस्तानि तैसु। षड्भिनीड़ी प्रहर दति ताः सप्त सार्डास्तथाऽहो-रात्रो ज्ञेयः सुमतिभिरसावष्टभिस्तैः प्रदिष्टः॥ ३२॥

अथ पच-मास-संवत्सरनिरूपण्य।—

पत्तः स्वात्पञ्चदश्रभिरहोरात्रैरभाविमौ। मासो द्वादश्रभिर्मासेः संवत्सर उदाष्ट्रतः॥ ३३॥

अधत्निरूपग्रम्।---

हिशसैतारिभिर्मासैविज्ञेया ऋतवस षट्॥ ३४॥ अथायनादिनिरूपणम्।—

विभिक्तिभि: क्रमादेतै: स्थाताश्व विषुवायने ॥ ३५॥

### श्रध पलादिनाम।—

पलं विघटिका प्रोक्ता नाड़ी तास्तु तिविंशति:।
नाड़ी तु घटिका प्रोक्ता तद्हयञ्च मुझर्त्तकम् ॥ ३६॥
ग्रथ प्रहरनाम।—

याम: प्रहर दूखुक्ती दिनभागी दिनांशक: ॥ ३०॥ श्रणाहीराव्रनाम।—

श्रहोरात्रदिवारात्राह्मदिवाऽहिनिशानि च॥ ३८॥ श्रष्ट दिवानाम।--

घस्तो दिनोऽपि दिवसो वासरो भाखरो दिवा ॥ ३८ त्रघ दिनस्य अंग्रचतुष्टयम्।—

प्राह्मापराह्ममध्याक्न-सायाक्नाः स्युस्तदंशकाः ॥ १०॥ अथ प्रातनीम।—

प्राति दिनादिः प्रत्यूषो निशान्तः प्रत्यूषोऽप्युषः। व्यष्टञ्चाहर्मुखं कत्त्यं प्रगे प्राह्मं प्रभातकम्॥ ४१॥ श्रधातपनामानि।—

श्रातपत्तु दिनच्योतिः सूर्य्यालोको दिनप्रभा \*। रविप्रकाशः प्रद्योतस्तमोऽरिस्तपनद्युतिः॥ ४२॥

श्रथ प्रभानामानि।—

रोचिर्दीप्तिधुतिः शोचिष्त्विडोजी भा रुचिः प्रभा। विभा लोकप्रकाश्य तेज श्रोजायितञ्च रुक्॥ ४३॥

<sup>\*</sup> दिनप्रभा दत्यत प्रभाकरित पाठान्तरं दृश्यते।

#### ष्रय सन्यानामानि।---

सायंसम्या दिनान्तश्च निशादिदिवसात्ययः।
सायं पित्रप्रसूश्चाय प्रदोषः स्यानिशासुखम् ॥ ४४ ॥
श्रय क्षायानामानि।—

क्षाया विभानुगा ग्यामा तेजोभोक्रनातपः। श्रभोतिरातपाभावो भावालोना च सा स्मृता॥ ४५॥

त्रय राविनामानि।—

शर्क्वरी चणदा रात्रिनिशा श्यामा तमस्त्रिनी।
तमी त्रियामा श्यमो चपा यामवती तमा॥ ४६॥
नक्तं निशीथिनी दोषा ताराभूषा विभावरी।
ज्योतिषंती तारिकणी काली साऽिप कलािपनी॥ ४०॥

श्रथ ज्यौतसी-तिमसारातिनाम।—

सा ज्योत्स्रो चन्द्रिकायुक्ता, तिसस्रा तु तसोऽन्विता ॥४८॥
श्रेषाद्वरावनाम।—

श्रिहरातो निशोधे स्थानाध्यरात्रश्च स स्मृतः ॥ ४८ ॥ श्रथ च्योत्सानाम।—

च्योत्सा तु चिन्द्रका चान्द्री कीमुदी कामवसभा। चन्द्रातपश्चन्द्रकान्ता श्रीताऽस्ततरिङ्ग्णी ॥ ५०॥

श्रथ कान्तिनाम।—

कान्तित्त सुषमा शोभा छविण्छाया विभा शुभा। श्रीलिक्मीर्दक्पियाऽभिष्या भानं भातिरुमा रमा॥ ५१॥

#### श्रवान्धकारनाम।—

तमस्तिमसं तिमिरं ध्वान्तं सन्तमसं तमः। श्वश्वास्वारश्व भूक्कायं तश्वास्वतमसं घनम्॥ ५२॥

श्रधातपादिगुगाः।—

श्रातपः कटुको रूच्छाया मधुरशीतला। विदोषशमनी ज्योत्सा सर्वव्याधिकरं तमः॥ ५३॥ श्रव्याधिकरं तमः॥ ५३॥ श्रव्याप्रतिपन्नाम।—

पद्मादि: प्रथमाऽऽद्या च पद्मति: प्रतिपच सा ॥ ५४ ॥ अथ पञ्चदश्रीदय (पूर्णिमा-अमावस्था) नाम।—

पत्तान्तोऽर्केन्दुविश्लेषः पर्व पञ्चदशो तथा। हितीयं तु भवेत्पर्व चन्द्राकात्यन्तसङ्गमः॥ ५५ ॥

त्रय पचस्य खरूपं तद्भेदश्व।--

प्रतिपदमारभ्येताः क्रमात् हितीयादिकाश्व पञ्चदश । पत्ते तिथयो ज्ञेयाः पच्चश्व सितोऽसितो हिविधः ॥ ५६॥ श्रथ शुक्षपचनामानि ।—

सितस्वापूर्यमाणः स्यात् ग्रुक्तश्च विश्रदः श्रुदि॥ ५०॥ त्रथ क्रष्णपचनामानि ।—

श्रिमतो मिल्लनः कृष्णो बहुलो वदि च स्पृतः ॥ ५८॥ श्रय मण्डलनिरूपणम्।—

दिवसैर्यत ततापि वसुसागरसिमतै:। भिषक्तियोपयोगाय मण्डलं भिषजां मतम्॥ ५८॥

## श्रय पूर्णिमानाम।—

पूर्णिमा पीर्णमासी च ज्यौत्स्नी चेन्दुमती सिता। सा पूर्वाऽनुमतिर्ज्ञेयां राका स्यादुत्तरा च सा॥ ६०॥

अधामावस्थानाम।—

दर्भतु स्वादमावास्वाऽमावस्वाऽकेन्द्रसङ्गमः। सा पूर्वा तु सिनीवालो दितीया तु कुझमता॥ ६१॥ श्रष्ट पचलक्पम्।—

मासार्डसु भवेत्पत्तः स पञ्चदशरावकः॥ ६२॥ श्रध मासखरूपम्।--

दिपच्खु भवेद्यासयैत्राद्या दादणाय ते॥ ६३॥

अध चैलनामानि।--

चैत्रसु चैत्रिकश्वेती मधुः कालादिकश्व सः॥ ६४॥ श्रय वैश्वाख-ज्येष्टनालानि ।—

वैशाखो माधवो राधो, ज्येष्ठ: श्रुक्तस्तपस्तथा ॥ ६५ ॥ अध आषाद-श्रावसनामान।—

श्राषाढ़: श्रचिक्तः, श्राविणिकः श्रावणो नभाश्रापि॥ ६६॥ श्राव्यापाढ़ ।—

भाद्रो भाद्रेपदोऽपि प्रौष्ठपद: स्थानभो नभस्यश्व ॥ ६० ॥ अवाश्विननामानि ।—

द्रषस्वाम्बयुजश्व स्यादाम्बिनः शारदश्व सः॥ ६८॥

### श्रय कार्त्तिकनामानि।—

कार्त्तिको बाहुलोऽपि स्थादूर्जः कार्त्तिककश्व सः ॥ ६८॥ अथ मार्गश्रीर्धनामानि । —

मार्गः सहा मार्गशोर्ष श्राग्रहायणिकोऽपि सः॥ ७०॥ श्रष्य पौषनामानि।—

पीषसु पीषिकस्तैषः सहस्यो हैमनोऽपि च ॥ ७१ ॥ त्रथ माघ-फालाननामानि।—

माघस्तपाः, तपस्यस्तु फाल्गुनो वसरान्तकः॥ ७२॥ श्रय ऋतूनां खरूपम्।—

चैत्रादिमासी ही ही स्थुर्नान्ता षडुतवः क्रमात्॥ ७३॥ श्रथ वसन्तादिऋतूनां खरूपम्।—

भवेद्दसन्तो मधुमाधवाभ्यां स्थातां तथा श्रुक्रश्च निदाव:। नभोनभस्यो जलदागमः स्थादिषोर्जकाभ्यां गरदं वदन्ति ॥७४ हेमन्तकालसु सहःसहस्यो तपस्तपस्यो शिशिरः क्रमेण। मासदिकेनेति वसन्तकाद्या धीमिक्किका ऋतवः षड्ते॥ ७५

श्रय वसन्तनामानि।—

ऋतुराजो वसन्तः स्थात् सुरिभर्माधवो मधुः।
पुष्पमासः पिकानन्दः कान्तः कामरसश्च सः॥ ७६॥
प्रिष्पमानः पिकानन्दः कान्तः कामरसश्च सः॥ ७६॥
प्रिष्पमानः

निदावसूषको घमी ग्रीष जषागमस्तपः। तापनसोष्णकालः स्वादुषास्रोष्णागमस्र सः॥ ५०॥

## सस्वादिवर्गः।

### श्रध वर्षानामानि।—

वर्षाः प्राष्ट्रड्वर्षकालो घर्मान्तो जलदागमः । मयूरोल्लासकः कान्तञ्चातकाह्मादनोऽपि सः ॥ ७८॥ श्रष्ट प्ररत्-नामानि ।—

श्रादर्षावसाय: स्थान्मेघान्त: प्राव्वड्खय:॥ ৩৫॥ স্বয় हेमन्तनामानि।—

जषापहस्तु हेमन्तः श्रादन्तो हिमागमः॥ ८०॥ श्रथ श्रिशिरनामानि।—

शिशिरः कम्पनः श्रोतो हिमकूटश्व कोटनः। इत्येतदामतः श्रोत्तमृतुषट्कं यथाक्रमम्॥ ८१॥

अध प्रात्य हिक मतुष्रद्कम्।—

द्रह सुर्भिनिदाघमेघकालाः

शरिवमिशिशिरहायनाः क्रमेण।

प्रतिदिनमृतवः स्युरुद्वेमकी-

दयसमयाद्यकेन नाड़िकानाम्॥ ८२॥

श्रधोत्तरायगाखरूपम्।—

मकरक्रान्तिमारभ्य भानोः स्यादुत्तरायणम्॥ ८३॥

श्रथ दिच्यायनखरूपम्।—

कर्कटक्रमणादूष्ट्वं दिच्णायनमुच्यते॥ ५४॥

त्रय विषुवस खरूपं नाम च।—

यदा तुलायां मेषे च सूर्य्यसंक्रमणं क्रमात्।

तदा विषुवती स्थातां विषुवे ऋषि ते स्मृते ॥ ८५ ॥ अथ वसरस्य भेदो नामा न च।—

कालग्नैः षष्टिराख्याता वसराः प्रभवादयः। शरत्संवसरोऽब्दश्च हायनो वसरः समाः॥ ८६॥

त्रथ ऋत्विशेषे वायुप्रवह्णस्य दिग्विशेषः।— वसन्ते दिच्णो वातो भवेदषीसु पश्चिमः। उत्तरः शारदे काले पूर्वी हैभन्तशैशिरे॥ ८०॥

श्रध पूर्वाद्मवाहितवायुग्गाः ।—
पूर्वेशु मधुरो वातः स्निग्धः कटुरसान्वितः ।
गुरुर्विदाह्ममनो वातदः पित्तनामनः ॥ ८८
दक्षिणः षद्भमो वायुश्चत्तुष्यो बलवर्डनः ।
रक्षापित्तप्रमनः सीख्यकान्तिबलप्रदः ॥ ८८ ॥
पश्चिमो सारुतस्तोत्त्याः कफमेदोविभोषणः ।
सद्यः प्राणापहो दृष्टः शोषकारी भरीरिणाम् ॥ ८० ॥
उत्तरः पवनः स्निग्धो सदुर्भधुर एव च ।
सक्षायरसः शोतो दोषाणाञ्च प्रकोपणः ॥ ८१ ॥

श्रथ दिग्लचयम्।—

क्रत्वैकमविधं तस्मादिदं पूर्वच्च पश्चिमम्। इति देशौ निहिश्येते यया सा दिगिति स्मृता॥ ८२॥

श्रध दिङ्गाम तस्या भेदश्व।— दिगाशा च हरित्काष्ठा ककुप्सा च निदेशिनि। सा च देशविभागेन दश्धा परिकल्पाते॥ ८३॥ अध पूर्वदिक्परिचयः।--

च्योतींषि तपनादीनि च्योतियक्रभमीक्रमात्। यतो नित्यमुदीयन्ते सा पूर्वाच्या दिगुच्यते॥ ८४॥

श्रथ दिक्चतुष्ट्यस्य सामान्यनाम।---

पूर्वा च दिच्णा चैव पश्चिमा चोत्तराऽपि च। प्रादिच्यक्रमेणैताश्वतस्त्रः स्युर्महादिशः ॥ ८५ ॥

श्रथ पूर्व्वदिचिगयोनीमानि।—

पूर्वा प्राची पुरो मघोन्धैन्द्री माघवती च सा। प्रामनी दिचिणाऽवाची यामी वैवस्वती च सा॥ ८६॥

अध पश्चिमोत्तरयोनीमानि।--

पश्चिमा तु प्रतीची स्याद्वाक्णी प्रत्यगित्यपि। उत्तरा दिक् तु कीबेरी दैवो सा स्यादुदीच्यपि॥ ८०॥

त्रय विदिग्नः।--

दिशोहयोर्दयोर्मध्ये यो भागः कोणसंज्ञकः। विदिशस्ताञ्चतस्त्रञ्च प्रोत्ता उपदिशस्त्रया॥ ८८॥

त्रध विदिक्चतुष्टयस्य परिचयः।—

त्राग्नेयो स्यात्राच्यवाचोत्तु मध्ये नैऋत्यास्या स्यादवाचीप्रतीच्योः। वायव्याऽपि स्याददीचीप्रतीच्यो-रैशानी स्यादन्तरा प्राचदीच्योः॥ ८८॥ अधोर्ह्वाधोमध्यदिश्रां परिचयः।—

उपरिष्टादिगू हुँ स्थादधस्तादधरा स्नृता। श्रन्तस्वभ्यन्तरं प्रोक्तमन्तरं चान्तरालकम्॥ १००॥

श्रधाङ्गुलादिक्रमेण मार्गपरिमाणम्।— स्पष्टस्वष्टयवैर्देशो मितो ज्ञेयोऽङ्गलाङ्कयः। स्थाज्ञत्विंशकस्तिस्तु इस्तो इस्तचतुष्टयम्॥ १०१॥ दण्डो दण्डेदिसाइस्तैः क्रोशस्तेषां चतुष्टयम्। योजनं स्थादिति ह्येष देशस्योक्तो मिति-क्रमः॥ १०२॥

श्रथ धान्यमानम्।--

इति प्रस्तावतो वैद्यस्योपयुक्ततया मया।
परिमाणं तथोक्मानमिति हितयमीर्थ्यते॥ १०३ ॥
धान्ये सा निष्टिका पुंसो यत्तु मुष्टिचतुष्टयम्।
तह्येनाष्टिका ज्ञेया कुड़वस्तह्येन तु॥ १०४॥
प्रस्यस्तु तच्चतुष्केण तच्चतुष्केण चाढ़की।
ताश्चतस्त्रो भवेद्रोणः खारी तेषान्तु विंग्रतिः॥ १०५॥

## त्रघौषधपरिमाग्यम्।---

गोधूमिद्दितयोग्गितिस्तु कथिता गुझा तया सार्षया वहाँ वहाचतुष्टयेन् भिषजां माषो मतस्तचतुः। निष्को निष्कयुगं तु सार्ष्ठमुदितः कषः पलं तच्चतु-स्तद्दत्तच्छतकेन चाय च तुला भारसुलाविंग्रतिः॥ १०६॥

• [इति नूकक्रमः।]

दशं सत्तरजस्तमस्तिगुणिकानुक्रान्तदोषत्रय-प्रक्रान्ताचितकालदेशकलनाभिख्यानसुख्यापितम् । वर्गं स्वर्गसभासु भास्तरभिष्ववर्यातिवीर्य्यामय-ध्वंसाश्चर्यकरीं प्रयाति मितमानेनं पठित्वा प्रयाम् ॥१०७॥ संयामोत्सङ्गरङ्गत्तरगखुरपटोडूतधाचीरजोभिः संरभं याति सान्द्रे तमसि किल शमं यिद्वषां याति सन्त्वम् । तस्यैषोऽप्येकविंशः श्रयति खलु क्रती नामनिर्माणचूड़ा-रत्नापीड़े प्रशान्तिं नरहरिक्ततिनः कोऽपि सन्त्वादिवर्गः ॥१०८॥

> दति श्रीनरहरिपण्डितविरिचते राजनिवण्टी सत्त्वादिरेकविंशी वर्गः।

# श्रथ मिश्रकादिवगः।

---o\*o----

ऋष वर्गपरिचयः।—

यान्यीषधानि मिलितानि परस्परेण संज्ञान्तरैर्व्यवहृतानि च योगक्तिः। तेषां स्वरूपकथनाय विमित्रकाख्यं वर्गं महागुणमुदारमुदीरयामः॥ १ श्रथ विकटुनान।— पिप्पली मिरचं श्रग्ठी व्यभितिहिमिश्रितम्। चिकटु व्रूप्रणं व्रूप्णं \* कटुव्रयकट्चिकम्॥ २॥

श्रय विफलानाम।—

हरीतकी चामलकं विभीतकमिति त्रयम्। चिफला तिफली चैव फलत्रयफलिकी॥ ३॥ १

श्रय मधुरिक्षानाम।—

द्राचाकाश्मध्य ग्रं खर्जूरो-फलानि सिलितानि तु। मधुरिचफला च्रेया सधुरादिफलह्रयम्॥ ४॥

अघ सुगांन्धिलिफलानाम।—

जातीफलं पूगफलं लवङ्गकिकाफलम्। सुगन्धित्रिफला प्रोक्ता सुरभित्रिफला च सा॥ ५॥

अध वराईकम् अ। यपुष्प च ---

चन्दनं अङ्गमं वारि १ तयमेतदराईकम्। त्रिभागकुङ्गोपेतं तदुकं चाद्यपुष्पकम्॥ ६॥

<sup>\*</sup> लाषम् द्राया व्योषम् द्रित पाठान्तरं वर्तते।

<sup>†</sup> ग्रम्थान्तरे स्वेत्रमाद्य। तथादि,—
"एका द्दीतकी योच्या ही च योच्यी विभीतकी।
स्रीयि चामलकान्याद्यस्त्रिफलेषा प्रकीत्तिता॥"

<sup>‡</sup> काश्मय्येः गामारीफलम्, "गामारफल" इति भाषा।

न वारि स्रोबेरकम्; सगन्धवाला इति पश्चिमादौः, करम्बालं सृष्टिकालेति महाराष्ट्रकर्गाटादौ प्रसिद्धम्। स्रस्रद्धेशे गन्धवालेति ख्यातम्।

## मित्रकादिवर्गः।

#### अघ लवगतयनाम।—

सैन्धवश्च विङ्श्वेव रुचकं \* चेति मिश्रितम्। लवणत्रयमाख्यातं तच्च विलवणं तथा॥ ७॥

अध दारतयनाम।—

सर्जिचारं यवचारं टङ्गणचारभव च। चारत्रयं समाख्यातं तिचारञ्च प्रकोक्तितम् ॥ ८॥

श्रय समितियनाम।—

हरीतकी नागरञ्च गुड़श्चेति त्रयं समम्। समित्रतयमित्युक्तं त्रिसमञ्च समत्रयम्॥ ८॥

श्रय मधुरतयनाम।—

सिंतामाचिकसपी वि मिलितानि यदा तदा। मधुरत्रयमाख्यातं विमधु स्यान्मधृत्रयम्॥ १०॥ १

अध तिश्वकरानाम।—

गुड़ोत्यना हिमोत्यना मधुजातिति मिश्रितम्। विश्वेता च विसिता सितावयसिताविक ॥ ११॥

<sup>\*</sup> कचकम् सीवर्धललयणम् ; सवललवण इति भाषा ; चोहारकोड़ा इति पश्चिमादी।

<sup>†</sup> सिता प्रार्थे रा। माचिकः किविवयाि तिस्यू खवनमित्रािभः नानापुष्पेभ्यः समाहत्योत्पादितः ते खवर्णम् वृतिष्रेषः। सिर्पः (सप् गृतौ, दत्यस्य रूपम्) संस्वारात् सपैयातः सिर्पः, दुग्धसम्भूतसि है, दृतित पदार्थे।

श्रघ श्रञ्जनितयनाम।--

कालाञ्जनसमायुको पुष्पाञ्जनरसाञ्जने। श्रञ्जनित्तयं प्राहुस्यञ्जनं चाञ्जनतयम्॥ १२॥

अध विदोषनाम । -

वातः पित्तं कफश्चेति त्रयमेकत्र संयुतम्। दोषत्रयं त्रिदोषं स्याद्दोषत्रितयमित्यपि॥ १३॥

श्रथ समित्रोषनाम।--

वातिपत्तकाषा यत्न समतां यान्ति नित्यशः। विदोषसम्मित्धेतत्समदोषत्रयं तथा॥ १४॥

श्रथ विकारकाम।— वहती चाग्निदमनी दुःस्पर्धा चेति तु व्रयम्। कारकारीवयं प्रोक्तं विकारं कारकावयम्॥ १५॥ \* श्रथ विकार्षिकम्।—

नागरातिविषा मुस्ता त्रयमेति स्तिकाषिकम्॥ १६॥

श्रथ चातुर्भद्रकम्।—

गुड़्चा मिलितं तच चातुर्भद्रकमुचते॥ १७॥

श्रथ विजातकं चातुर्जातकञ्च।—

त्वगेलापत्रकेसुत्वेस्तिसुगिन्धि तिजातकम्। नागकेशरसंयुक्तं चातुजीतकमुच्यते॥ १८॥ १

<sup>\*</sup> कारक्तियेषु वस्तो, गणिकारी, दुरालभेति च बोडव्या।
† समभागत्वगेलापत्रकेशराणां यथाक्रमं—"दाकचिनि, एलाच,
तेजपत्र, नागेश्वर" इति भाषा।

श्रथ कटुचातुर्जातकम्।—

एलात्वम्पत्रकेसुस्यैमरिचेन समन्वितै:।

कटुपूर्विमिदं चान्यश्वातुर्जातकमुच्यते ॥ १८ ॥

श्रय देवकर्दमः।--

श्रीखण्डागुरुकपूर-काश्मीरैसु समांशकै:।

मगाङ्गमुकुट।हीऽयं मिलितैर्देवकर्दमः॥२०॥

म्य यचकदेमः।

कपूरागुरुकस्त्री-कक्कोलैयचधूपकः।

एकोक्तिमिदं सर्वं यच्चकर्म द्रष्यते॥ २१॥

प्रन्यस्।--

कुषुमागुरुकुरङ्गाभिकाचन्द्रचन्दनसमांश्रसभृतम्। त्राचपूजनपरैकगोचरं यचकदेमिममं प्रचचते ॥ २२॥

श्रय पञ्चसुगन्धिकम्।—

कर्पूर-कक्कोल-सबद्वापुष्प-गुवाक-जातीफल-पश्चकेन। समांघभागेन च योजितेन मनोष्टरं पश्चसुगन्धिकं स्यात् ॥२३॥

श्रथ पश्चकोलकम्।--

पिपालीपिपालीमूल-चव्यचित्रकनागरै:।

सर्वेरेकत्र मिलितैः पञ्चकोलकसुच्यते ॥ २४ ॥

श्रय पश्चवतसम् ( पश्चवस्त्रम् )। --

न्ययोधोदुष्वराखत्य- : चवितसवस्वतः ।

सर्वेरेकाव मिलितै: पञ्चवेतसमुच्यते ॥ २५ ॥ \*

<sup>\*</sup> न्यग्रोधः वटः, खदुम्बरः यत्राष्ट्रह्यः, प्रश्नास्टः खनामकातः, रा—२३

# राजनिष्ठग्टु:।

श्रष लघुपञ्चमूलकम्।—

शालिपणी प्रिप्रपणी व्रहती कण्टकारिका। तथा गोत्तुरकश्चेति लिघ्दं पञ्चमूलकम्॥ २६॥

त्रय महापचमूलकम्।--

विखोऽग्निमन्थः खोनाकः काश्मर्थः पाटला तथा।
सर्वेसु मिलितैरेतैः स्थान्महापश्चमूलकम्॥२०॥
पश्चमूलकयोरेतद्वयश्च मिलितं यदा।
तदा भिषग्भिराख्यातं गुणाळां दशमूलकम्॥२८॥

श्रय मध्यमपञ्चमूलकम्।—

बलापुनर्नवैरण्ड-सूप्यपणीं हयेन \* च। एकत्र योजितनैतकाध्यमं पच्चमूलकम् ॥ २८॥

श्रध पञ्चामृतयोगः †।--

गुडूची गोत्तुरश्चैव मूषली मुख्डिका तथा। श्रताबरीति पञ्चानां योगः पञ्चामृताभिधः॥ ३०॥

महाराष्ट्रकणां टितेसकेषु पिप्पल, राविचेष्ट्, कुलुजुव्विचेष्ट्र इति प्रसिद्धः। प्रकटोष्ट्रचः, पाकुष्ट्र इति भाषा। वेतसः खनामख्यातः पत्रशाक-खताथाम्; "वेतस काल" इति भाषा।

- \* सूप्यपर्योद्धियशब्देन सुद्गपर्योभाषपर्यावेव ग्राह्यो।
- ं "गुलुञ्च, गोचुर, तालमूलो, मुखोरी, ग्रतमूली," इत्येषां पञ्चद्रव्याणां मिलितंसमभागः।

### श्रय दिव्यपश्चामतम्।—

गव्यमाच्यं दिध चौरं माचिकं शर्करान्वितम्। एकत्र मिलितं च्चेयं दिव्यं पञ्चामृतं परम् ॥ ३१॥

म्रथ पश्चगव्यम्।—

गोमूतं गोमयं चौरं गव्यमान्यं दधीति च। युत्तमेतद्ययायोगं पचगव्यमुदाद्वतम्॥ ३२॥

श्रय पञ्चनिम्बम्।—

निम्बस्य पत्रत्वक्पुष्य-फलमूलै विभिश्रितै:। पश्चनिम्बं समाख्यातं तत्तिक्तं निम्बपञ्चकम्॥ ३३॥

श्रथ पञ्चास्तरम्।---

कोल-दाङ्मि-व्यान्तं चुन्नको साम्नवेतसा। फलं पञ्चान्त्रमृहिष्टमम्बपञ्चफलं स्मृतम्॥ ३४॥ \*

त्रथ फलास्वपञ्चकम्।—

जम्बीर-नारक्र-सहान्तवेतसैः सतिन्तिङ्गेकैश्व सवीजपूरकैः। समांग्रभागेन तु मेलितैरिदं दितीयमुक्तश्च फलान्त्रपञ्चकम्॥३५॥१

\* "कुल, दार्डिम, ते तुल, चुझक, श्रस्तित मा यथाक्रमु-नेतेषां वक्रभाषा। एतानि समभागिमिश्रतपश्चद्रव्याणि। "चुझकी" ' स्त्यत्र "चुक्रिका" इति पाठान्तरं दृश्यते।

ं "गों द्रालिय, नाराष्ट्रालिय, त्रम्बनेतस, ते तुस, द्वावालिय।" इति च यथाक्रममेतियां भाषाः ; तेषां भाषान्तरं च खखपर्याये सम्यम्।

## राजनिघएटु:।

### त्रधास्तवर्गः।---

चार्हिरी लिकुचास्त्रवेतसयुतं जम्बीरकं पृरकं
नारङ्गं फलषाड्रविस्त्रिति तु पिग्डास्त्रञ्ज वीजास्त्रकम्।
ग्रम्बष्ठासिहतं हिरेतदुदितं पञ्चास्त्रकं तह्यं
विन्नेयं करमदिनिम्बुकयुतं स्थादस्त्रवर्गाद्वयम्॥ २६॥ \*
ग्रथ पञ्चसिद्धौष्ठिकम्।—

तैलकन्दः सुधाकन्दः क्रोडकन्दो सदन्तिका।
सपैनेत्रयुताः पञ्च सिद्धौषधिकसंज्ञकाः॥ ३७॥
अय पञ्चशैरीषम्।—
शैरीषं कुसुमं मूलं फलं पत्नं त्वगित्ययम्।

\* चाकुरी असली शिका, आमकल इति वकुमाना; चिं चौपतिया; मं आम्बवती; कं पुलुम्ब् शिक्षे। लिकुचम् चुन्नम्; चुक्तापाल इति वकुमाना; (लिकुच इत्यत्न लकुचिति पाठान्तरं दृश्यते; मतान्तरे खड्काठ्यः; चिं वड्डर; खेलो इति वकुमाना।) अस्ववेतस चिं आमलटास; "थैकल" इति लोके। जम्बीरकः जामीर इति वकुमाना; चिं निम्बू; मं इड़; कं किखिले; तें निम्बचिट्ट। पूरकः वौजपूरकः; टावालेवु इति वकुमाना; चिं विजीरा; मं माइलिकु; कं माधला; तें मादोपलपुचेट्ट; खत्॰ कलम्बा। नारकुं नागरकुम्; चिं सन्ता, नारकृषी; तें गञ्जनिमा; नारंजिचेट्ट; तां किचिलचेट्ट। फलनाइवः दाक्षिणः; चिं आमार; तें खानिमाचेट्ट; तां मादल इचेचिताः। पिखाकं किपिलासम्। वौजाकं छचासम्। अम्बटा आसातकम्। करमदेवं स्वनामस्थातम्। वौजाकं छचासम्। अम्बटा आसातकम्। करमदेवं स्वनामस्थातम्; "करमचा" इति वकुमाना; चें करीं दा; कं करवन्दे; वां करिको। निम्बूकम् अस्वजम्बोरम्; "कागजीलेवु" इति वकुमाना; मं निम्बे; कं निम्बू।

कीटारि: कथितो योग: पश्चभैरीषकाभिध:॥ ३८॥

अध पश्चाज्ञन्।—

त्वक्पत्रक्तसमं मूलं फलंमेकस्य प्राखिनः। एकत्र मिलितं तच्चेत् पञ्चाङ्गमिति संज्ञितम्॥ ३८॥

ष्रय पञ्चगगः।--

विदारिगन्धा वृत्ततो पृश्चिपणी निदिग्धिका। खदंष्ट्रा चेति संप्रोक्तो योगः पश्चगणाभिधः॥ ४०॥ \*

श्रय पञ्चशूरगम्। --

श्रत्यस्तपणी-काण्डोर-मालाकन्द-दिशूरणै:। प्रोत्तो भवति योगोऽयं पञ्चशूरणसंज्ञकः॥ ४१॥ श्रथ महापञ्चविषम्।—

शृङ्गिकः कालक्ट्य मुस्तको वस्मनाभकः।
सन्तुकश्चेति योगोऽयं महापञ्चविषाभिषः॥ ४२॥ १
श्रघ उपविषाणि।---

सुद्यक्तिवारिण लाङ्ग्ली विषमुष्टिका। एतान्यपविषाण्याच्चः पञ्च पाण्डित्यशालिनः॥ ४३॥ ३

<sup>\*</sup> प्रालिपाणि, व्रहतौ, चाकुले, कास्टिकारी, गोचुर; इति च यथाक्रममेतेवां वक्षभाषाः।

<sup>†</sup> ग्रिक्निः स्थावरिविषभेदः। ग्रिक्नि दायत ग्रिक्ती चिति पाठा-न्तरमस्ति। सक्त्राक्तिया ग्रीक्तिकेयः ग्रह्मकार्गीति च पाठमेदो हंग्रीते। सक्त्राकः "कातारिविष" दति वङ्गभाषा।

<sup>ं</sup> सुद्धी, "मंनसा" इति वङ्गभाषा; हिं घुद्दर, तिधार, जाक्रनिया; ते चेसुद्धचेट्टु; वम्॰ निवह्नंग। अर्थः "श्रावन्द" इति वङ्गभाषा; हिं

## राजिभिष्ठग्टुः।

### षघ मूलपचनम्।--

गवामजानां मेषोणां महिषोणां च मित्रितम्। मूत्रेण गर्दभीनां यत्त्रचूत्रं मूत्रपञ्चकम्॥ ४४॥

प्रथ विलोई पश्चलोइकच ।-

सुवर्णं रजतं ताम्नं त्रयमितित्वलोष्टकम्॥ ४५॥ वङ्गनागसमायुक्तं तत्प्राष्टुः पञ्चलोष्टकम्॥ ४६॥

श्रध ग्रहाष्ट्रपञ्चलोहकम्।— स्वर्णं रजतं ताम्तं त्रपु क्षणायसं समम्। ग्रहाष्ट्रमिति बोह्रव्यं हितीयं पञ्चलोहकम्॥ ४०॥

श्रथ चारपञ्चवाम्।—

यव-मुष्कक-सर्जानां पलाश-तिलयोस्तथा। चारेस्त पश्चभिः प्रोक्तः पश्चचाराभिधोगणः॥ ४८॥

त्रघ लवणपश्चमं सवणघट्क चः— काच-सैन्धव-सामुद्र-विड्-सीवर्चलैः समैः॥ ४ ८॥ स्यात् पञ्चलवणं तच मृत्स्तोपेतं घड़ाह्मयम्॥ ५०॥

श्रय चारषदकम्।— धवापामार्गनुटज-लाङ्गलोतिलः कार्जः। चारैरतेसु मिस्तिः चारषट्कमुदाद्वतम्॥ ५१॥

मान्तर; मं रह; कं अक्षे; तें जिह्नेट्विष्टु। करतीर: करवी रति वक्षभावा; डिं कर्गेली; मं कर्गेरू, कक्केर; कं वाफगलिके; तें गचेक्। लाङ्गलि: विषलाङ्गलिया रति वङ्गभाषा। विषमुष्टिका निष्ण-मुद्दिः, "विषदीकें" रति लोके।

## मित्रकाद्विगं:।

### प्रथ सप्तधातवः।--

रसास्यांसमेदोऽस्थि-मज्जाश्रुक्तसमाञ्चयैः। शरीरस्थैर्थदैरतैः सप्तधातुमयो गणः॥ ५२॥

त्रथ महारसाष्ट्रकम्।---

दरदः पारदं सस्यो \* वैक्रान्तं कान्तमभक्षम्। माचिकं विमसचेति स्युरेतेऽष्टी महारसाः॥ ५३॥

श्रथोपरसाः।--

खेचराज्जन-काङ्गुष्ठ-गन्धाल-गैरिक-चिती:। शैलेयाज्जनसंमित्रा: शंसन्ख्परसान् बुधा:॥ ५४॥

त्रथ सामान्यरसाः।--

कम्पिष-गौरी-चपला-कपर्द-सशैल-सिन्ट्रक-विक्रजारान्। पाषाणिनो वोदरशृङ्गयुक्तानित्यष्टं सामान्यरसानि चाडु:॥ ५५॥

श्रधाष्टली हकम्। —

पञ्चलोच्चममायुक्तैः कान्तमुण्डकतोच्याकैः। कल्पितः कथितो धीरैरष्टलोच्चाभिधो गणः॥ ५६॥

त्रय चारदशकम्।—

शिग्र-मूलक-पलाश-चुक्रिका-चित्रकार्द्रक-सनिम्बसकावै:। इच्च-शैखरिक-मोचकोइवै: चारपूर्वदश्रकं प्रकोक्तितम्॥ ५०॥७

संखो दत्यव श्रद्धः सौसचेति पाठभेदौ द्रश्येत ।

<sup>्</sup>र चिता, मूला, पलाग्र, तिन्तिङ्गो, चिता, ग्रादा, निम्ब, रचु, व्यामार्ग, कदली दति च यथाक्रममेतेषां वङ्गभाषाः।

# राजनिष्ठपटुः।

त्रय मूलदन्नकम्।---

मूत्राणि इस्ति-महिबोष्ट्र-गवाजकामां मेषाष्ट्र-रासभक-मानुष-मानुषीणाम्। यत्नेन यत्र मिलितानि इग्रेति तानि शास्त्रेषु मूत्रदशकाष्ट्रयभाष्ट्रि भाक्ति॥ ५८॥

श्रय मधुरजीववादिगग्रः।---

स्याज्जीवनर्षभन-युग्ययुग-हिमेदा-नानोलिनाह्ययुतिहिनस्प्यपर्या। जीव्या मधूनयुत्तया मधुराह्मयोऽयं योगो महानिह विराजति जीवनादि: ॥ ५८॥ \*

श्रधाष्ट्रवर्गः।---

जीवकर्षभकी मेरे काको आहा जिल्ला । एकत मिलितेरेतेरष्टवर्गः प्रकोक्तितः ॥ ६०॥

श्रथ सर्वीषधिगगः।--

कुष्ठ-मांसी-इरिद्राभिर्वचा-शैलेय-चन्दनै:। मुरा-कर्चूर-मुस्ताभि: सर्वीषधमुदाद्वतम्॥ ६१॥

ष्यथ वेषावारः।--

पजाजी मरिचं शुग्ही यन्यि धान्यं नियाष्ट्रयम्।

<sup>\*</sup> जीवक, मरवभक, मर्हाज, हाजि, मेरा, महामेरा, काकोशी, जीरकाकीकि, संप्रपर्धी, नावधर्धी, जीवन्ती, यश्चिमधु इति च यथानन-मेतेषां वक्रभाषा।

पिपली मिरचन्नि श्वेशवारगणी मतः ॥ ६२ ॥ श्रय सुगन्धामलकः।—

सर्वीषिधसमायुक्ताः शुष्कायामलकत्वचः।

यदा तदाऽयं योग: स्यात् सुगन्धामलकाभिध: ॥ ६३ ॥

त्रय सन्तर्पगम्।—

द्राचादाङ्मिखर्जूर-कदलीशर्करान्वितम्। लाजाचूर्णं समध्याज्यं सन्तर्पणसदाद्वतम् ॥ ६४॥ श्रथ मन्यः।—

सक्ति। सिपंषाऽभ्यक्तैः श्रीतवारिपरिष्ठुतैः । नात्यक्को नातिसान्द्रस मन्यः इत्यभिधीयते ॥ ६५ ॥ अथ रक्तवर्गः ।—

दाद्भिमं किंश्यकं लाचा बन्धूकच निशाद्वयम्। कुसुक्षपुष्पं मिच्चिष्ठा द्रत्येते रक्तवर्गकः॥ ६६॥ १

षय शुक्तवर्गः।—

खटिनीम्बेतसंयुक्ताः ग्रह्मम् क्तिवराटिकाः।

सष्टासमार्करा चेति शुक्तवर्ग उदाष्ट्रतः॥ ६०॥

श्रथ भाग्योदिः किरातादिः हिविधाष्ट्रादशाङ्ग ।— भागीशरीपुष्करवसवीजदुरालभाशृङ्गिपरोलिताः।

किरातविष्वेन्द्रकणेन्द्रवीजधान्यानि तिक्तं सुरदारुकञ्च ॥६८॥

<sup>\*</sup> दितीयुमरिचप्रब्देन सितमरिचं ग्राह्मम्। केचित्रु मत्र खङ्केति स्थातं कुमरीचकं ग्रह्मन्ति।

<sup>†</sup> निशाह्मयम् इत्यत्न निशाहयम् इति तथा रक्तवर्गकः इत्यत्न रसवर्णक इति च पाठान्तरं दृश्यते।

ष्रष्टादशाङ्गाभिध एष योगः समागमे स्वाइश्रमूलकेन । हिधा च भाग्यादिक एक एष ज्ञेयो हितीयस्त किरातकादिः ॥६८॥ अध श्रिखरियोधस्थानम्।—

हातिंशत्पलसम्मितं दिध पलान्यष्टी च खण्डं पल-स्याईं चेन्मरिचस्य तेन तुलितं युक्तं त्वगेलाह्मयम्। मध्वाच्यं च युतं • तदर्डमिलितं संशोधितैयीं जिता भाण्डे स्याद्विमवासिते शिखरिणी त्रीकार्यक्षभोग्या गुणैः ॥७०॥ इस्यं नानामित्रयोगाभिधानादेनं वर्गं मित्रकाख्यं विदित्वा। वैद्यः कुर्याद्योगमत्रत्यसंज्ञाप्रज्ञासंज्ञो बन्धुभियेन घीरः॥ ७१॥ शीर्य्यासङ्गरता गमा स्वयमुमा शम्बक्तिवासिङ्गनी सा वाणी चतुराननप्रणयिनौ त्रीसम्मिता यं त्रिता। तस्यागादभिधानश्चरमणी वर्गा नृसिंहिशितु-हाविंशोऽवसितिं कृती क्रतिध्यां यो मित्रकाख्यो मतः॥७२॥ दति श्रीनरहरिपांग्रहतविरित्तते निघण्डराजापरपर्याय-वत्यभिधानशृद्धामणी मित्रकाख्यो वर्गो दाविंशः।

# ष्रयैकार्याद्वगः।

---0\*0---

तत्रेकार्थाः।—

श्रीश्व लच्चीफले च्रेया त्वश्रनो वोजहच्चाः। शालूकं पद्मकन्दे स्यात् सदापुष्यो रविद्वमे॥ १

<sup>•</sup> युतम् इत्यत्र पटिति पाठान्तरं खच्यते।

कुबरको नन्दिवसे गोक गटो गोस्तरे तथा। दन्तफलसु पिप्पच्यां कसेर्भद्रमुस्तके ॥ २ ॥ नागरोत्या कच्छक्हा यङ्गोले दोर्घकोलके। वसकी सम्बकीष्टचे मातुलुके तु पूरकः॥ ३॥ ब्रह्मन्नी तु कुमारी स्यादङ्गोले गूढ़मिल्लका। श्रितिविषा खेतवचोपकुची स्थूलजीरके ॥ ४ ॥ कवच: स्थात्पर्पटके लवणं तु पयोधिजम्। वृष्ट्रस्वक् सप्तपर्णे स्यात्काभोजी वाकुची तथा ॥ ५ ॥ कीटपादी इंसपाद्यां कुनटी तु मनः शिला। वैकुर्यस्त्रिक प्राद्धभूधाव्यान्त तमालिनी ॥ ६॥ श्रतकुन्दः शरीरे \* स्थादिनिकाष्ठं तथाऽगुरी। स्यापत्री शतावय्यां चौरपर्यर्कसंज्ञके॥ ७॥ शीगड़ी तु पिप्पली ज्ञेया कस्तूर्यां मदनी तथा। ब्रह्मपणी प्रिश्नपर्धां चित्रपणी च सा स्नुता ॥ ८ ॥ क्षत्रपर्णः सप्तपर्णे पोलुपर्णो तु तुरिष्डका । श्राकश्रेष्ठसु हन्ताके श्रङ्गरः १ श्रिक्चिते ॥ ८ ॥ गोरट: ३ स्याद्विट्खदिरे तुण्डिश्वारण्यविम्बिका। विषागुप्तं तु चाणका-मूलेऽनन्ता यवासके ॥ १०॥ कपिकच्छरात्मगुप्ता वातपोथसु किंग्रुके। पीता तु रजनो च्रेया बोधिष्टचसु पिप्पल: ॥ ११ ॥ '

<sup>•</sup> श्रदौर द्रायम करौर द्रात पाठान्तरम्।

<sup>🕇</sup> अक्टर द्रायत श्राक्टर द्रायन्यतरः पाठः।

<sup>‡</sup> गीरट इत्यत भरट इत्यपरः पाठः।

उशोरे समगन्धिः स्याबिङ्गले चूर्णपारदः। \* हिङ्गावगृद्गसः स्याद्गोदन्ते विस्नगिसिके॥ १२॥ श्रम्यामीशान द्रत्या हुर्दिवास्यों घूक उच्चते। पयस्या चीरकाको स्यां शतविध्यस्तवेतसे ॥ १३ ॥ रोचनो नारिकले च भूधात्रगं चारुहा स्मृता। प्रियां प्रियङ्गे प्राष्ट्रः खराष्ट्रा चाजमोदने ॥ १४ ॥ तगरं दण्डहस्ती स्याद्रसोनी लग्नने स्मृत:। तपिस्वनी जटामांस्यां मेघपुष्येऽजयुङ्गिका॥ १५॥ न्नेयं मातुलपुष्पं तु धुस्तूरे चौरके रिपु:। श्रष्यं बालत्यणं प्रोत्तां शैलेयं चाश्मपुष्यके ॥ १६ ॥ श्रीपुष्पं तु लवक्ने स्याद्वालपुष्पी तु यूथिका। स्यूलपुष्यं तु भेग्डूके चित्रके दारुणः स्मृतः ॥ १०॥ श्रय स्याहिषपुष्यं तु पुष्यं ग्यामदलान्वितम्। बलभद्रः कदम्बोऽन्यः क प्राखोटे भूतव्रचकः ॥ १८॥ रामा तमालपत्ने स्याइजें चर्मदलो मतः। स्राक्षश्रत्या शतावय्यां पिक्यां कलभवस्रभा दे ॥ १८॥ विप्रप्रिया पलाशे च ज्वरारिस्तु गुड़चिका। काएटकार्यां तु खेतायां ज्ञेया तु कपटेखरी॥ २०॥

<sup>\*</sup> चूणपारद इत्यत जीर्णपारद इत्यमिप पठ्यते।

<sup>&#</sup>x27; † बलभद्रः कदम्बोऽन्य द्रत्यव बलभद्रे कदम्बेऽन्य द्रति पाठः साधु-तरं चेयम्।

<sup>‡</sup> पिक्यां वालभवसभा इत्यल पोली वालभवसभिति पाठाकारमस्ति।

# एकार्थादिवर्गः।

पाण्डुफलं पटोले स्थाच्छालिपखां स्थिरा मता। गायत्री खदिरे प्रोक्ता स्यादेवी कर्त्व कर्कटो ॥ २१ ॥ नीवारेऽरख्यशालिः स्थात्पार्वत्यां गजपिपलो ः स्रुकायां देवपुत्री स्यादङ्गोले देवदारु च॥ २२॥ रोठां प्रकीर्थको प्राइदेन्यां केशरुहा साता। श्राम्बस्त सहकारे स्थात् द्वेयस्ताले द्वमेखरः॥ २३॥ दुष्पृत्रश्चीरके प्रोक्तो माडे चैव वितानकः। माचिषा मण्डके प्रोक्ता मार्जारो सगनाभिजा ॥ २४ ॥ तिन्तिड़ीके तु वीजान्तः कदत्यां तु सक्तत्पला। जित्तिस्यारखितिसे ताच्छेशैलं रसाञ्चने ॥ २५॥ विभातके कलिन्दः स्थाच्छालिज्ञया तु पाटला। रङ्गमाता तु लाचायामग्निज्वाला तु धातकी ॥ २६ ॥ तिनिशे स्याद्ममगर्भा मधुत्यां मधुकार्कटो। सितगुन्ता काकपोली चन्द्रायान्तु गुड्चिका ॥ २०॥ नटश्वाशोकवृत्ते स्वाद्दाडिम फलषाड्वः। निष्पावे तु पलङ्गः स्यात्कलशो पृत्रिपर्णिका ॥ २८॥ राजाने दीर्घश्रुक: स्याज्जरण: क्रणाजीरके। पिङ्गा चैव हरिद्रायां खेतशूके यव: स्नुत: ॥ २८॥ ग्यामाने तु त्रिवोजः स्यादाद्व्यां तुवरी स्नृता। गोधूमेऽयं सदुः व्रोक्तः करला विपुटा तथा ॥ ३०॥ \* स्पश्रेष्ठो हरिकाहे राजाने ऋखतग्ड्ल:। मकुष्टो वनमुद्रे स्थानाकुष्ठे च क्रमोलकः ॥ ३१॥ क्षणः वास्मीरविचे स्यात् विषतिन्दुर्विषद्भे ।

पलाग्री पत्रकः प्रोक्तो न्यग्रोधो रोष्टिणः स्मृतः ॥ ३२ ॥ नारिकेले रसफलस्त्या ताले तु श्रम्बर:। विकङ्गतो मृदुफले केसरे वकुल: स्मृत: ॥ ३३॥ श्रीफाली सिन्ध्वारे च मत्याचे हिलमोचिका। वासुने खेतचिल्ली स्थात् विल्लिका स्थाद्पोदको ॥ ३४ ॥ श्रारामवित्तकायां तु मूलपोती तु विश्वता। मकरन्दः पुष्परसे जात्यां तु सुमना स्मृता ॥ ३५ ॥ श्राम्बातके पीतनकः चौद्रे पुष्पासवः स्मृतः। सदुः कन्या तु सम्प्रोक्ता जीवा स्थाज्जीवके तथा ॥ ३६ " किनायां तु गुडूची स्थानारायखां भतावरो। सर्जे तु बस्तकणीं च श्लाट्विष्वके तथा॥ ३०॥ सर्जान्तरे चाखकणी गोकणी समधी रसे। क्षणां नोलाञ्जने प्राहराखुकणीं तु प्रस्वरो॥ ३८॥ दुर्गा तु ग्यामयचो स्याङ्गतो मुस्ताऽय दुर्गहः। श्रपामागीऽय रत्ता तु मिञ्जिष्ठायां शरस्तया ॥ ३८॥ धुस्त्रे ब्रह्मजा ब्राह्मी गन्धर्वः कीकिले स्मृतः। सरटी तु दुरारोहा बाहुल्यां तर्वटः स्मृतः ॥ ४० ॥ मर्षपं तु दुराधर्षी क्रीबेरं बालके तथा। हैमवती चाल्परसा भिषद्माताऽटरूषके॥ ४१॥ ब्रह्मपुन्ती तु भागी स्थाडस्तिपणी तु कर्कटी। तुलसी बहुमञ्जर्थां कटभ्यां गर्दभी स्मृता ॥ ४२॥ कच्छन्नो एवषायाञ्च शालालो च यमद्रमे। स्सीला चैव कोरक्षां गन्धाकां धूम्त्रपतिका ॥ ४३॥

शैलजा गजिपपत्यां चीरिणी तु कुटुब्बिनी। देवबलायां व्रायन्तो कटी च खदिरे स्मृता॥ ४४॥ इन्दीवरा करकायां कन्दे चेन्दीवरं स्नृतम्। पुष्पान्तरे राजकन्या पार्थिवे तगरं तथा ॥ ४५ ॥ सागरे रत्नगर्भश्च रत्नगर्भा तु मेदिनी। सुवर्णे काञ्चनं ज्ञेयं हेमदुग्धा तु काञ्चनो ॥ ४६॥ प्रसारिखां राजबला कर्पूरे हिमबालुकः। हिमं कपूरके प्राहुगींशीषं चन्दनं स्मृतम्॥ ४७॥ ब्रह्मदारः स्मृतः फञ्जां पख्यसा पण्धा स्मृता। वसादनी गुडूचाच सोमवस्रान्वविस्ता॥ ४८॥ नद्यास्त्रे च समष्ठिलोऽय रजनी स्यात् कालमेष्यां बुधैः दुग्धाई स्तिलके पलाण्डुरिति च स्याद्दीपने चोक्ततः। मोचा इस्तिविषाणके च किथता भाग्यां तु पद्मा स्नुता निम्बे शीर्णदलस्तथाऽत्र कथितः स्याद्वान्यराजो यवे ॥ ४८ द्रत्येकार्थाः।

## अय दार्थाः।

-00-

सीराष्ट्रगं स्विदे चैव सन्धानश्च प्रचचते। पलाणिक गरी लाचा कितवश्चोरके गरे॥ १॥ बलाका विद्यश्चेव मेघानन्दः प्रकीित्तिः। ग्राकाग्रिऽभ्यके गगनं जलका सत्कणास्त्रपोः॥ २॥

नासा-नचत्रयोनिङ्गो कोलायां ग्राच्डिक कणा। ज्वरम्रश्किमवास्तुके ललना चारसजयो:॥ ३॥ मिञ्जष्ठायां गुडूचान्तु कुमारी नागपूर्विका। मुद्ररे सप्तपर्णे स्थात् सप्तच्छदमुदाष्ट्रतम् ॥ ४ ॥ क्तिमकं विदे काचे पाकाञ्च यवजे विदे। सर्पान्तरे पटांले च कुलकः समुदाहृतः॥ ५॥ जन्तुकायान्तु वास्तुके विज्ञेया चक्रवर्त्तिनो। मधुरा जीवके प्रोक्ता मेदायाञ्च तथा स्मृता ॥ ६ ॥ ककम्भूश्वेति सम्प्रोक्षोः बदरे पूर्तिमार्ति। वासन्तो कोकिलायान्तु दन्यापुष्यं \* प्रचचते ॥ ७॥ चन्द्राने चोत्पलं कुष्ठे क्षकरश्रव्य-वातयो:। चपला मद्य-मागध्योधराखां खदिरे चमा ॥ ५ ॥ सिस्युप्यं कदम्बे च वक्तले चाय लोमशा। काकोत्याच वचायाच सूच्मैला चेन्द्रवार्णो॥ ८॥ ऐन्द्रगां गोदावरी चैव गीतम्यां रोचना तथा। कुमुमेऽरखजे चैव कौसुमां कुमुमाञ्जने॥ १०॥ शरो गन्धनिशायाञ्च चोरके चाथ कर्करो। देवदात्यां त्रपुस्याच्य शताक्वायां शतावरो ॥ ११ ॥ मिशिसु तुत्यनीलिन्धां स्कीलायां तथा भूता। वितुनकन्तु भूधान्यां स्थाता कुस्तुम्बरी तैया ॥ १२ ॥ वर्ह्हिर्भे मयूरे च प्रच-मर्कटयोः प्रवः।

<sup>\*</sup> दन्यापुष्यमित्यत्र पुष्पजात्यामिति पाठान्तरं वर्त्तते ।

श्राखुपणीं सुतश्रेखां प्रत्यकश्रेखां तथा साता ॥ १३॥ वस्ते तमालपते च श्रंशकः समुदाष्ट्रतः। दर्भे च कुशिके वर्षं कङ्ग्धान्ये प्रियङ्को ॥ १४॥ कङ्गङ्गारवद्गी तु फञ्जी-हस्तिकरस्वयोः। वक्रपुष्पमगस्ये च पलाशे च खपुच्छकम्॥ १५॥ माषपर्यां ग्रनः पुच्छे चित्नो स्याच्छाकलोध्रयोः। श्रथवा चेन्द्रवारुखां शक्राह्वेन्द्रयवं तथा ॥ १६॥ काकभाग्डो काकतुग्ड्यां ख्याता इस्तिकरञ्जके। दोर्घाङ्गस्यां पलाग्रे च याज्ञिकोऽय विदारिका॥ १७॥ भल्कोऽध. रदन्याञ्च गोत्तर चणपचकः। कट्का-गजिपिष्यो: ख्याता च श्रुक्तादनी ॥ १८॥ मन्यानके समाख्यातो राजवृत्तस्तुणाधिपे। मदने कुटिले चैव तगरं चाथ रिताका ॥ १८ ॥ गुञ्जायां राजिकायाञ्च पिश्रनञ्चापि कुङ्गमे। तगरेऽय यवाष्ट्रायां यवसारं यवासिका॥ २०॥ श्रद्भौदनयोः सूरो दन्तो-मधुकपुर्णयोः। मधुपुष्पञ्च श्रोफन्नो शालिपणी-पुननवे। बालपत्नो यवासे च खदिरे चाथ बालके ॥ २१ ॥ खदोच्यमुत्तरे देशे कपिः कोश-तुक्क्योः। लाङ्गली-दर्भयोः सोरी प्रयन्ने जलवेतसे। व्याधिघातो लवङ्ग श्रोगन्धे दिव्यचन्दने । २२°॥ खादुकायुकमाचख्यगिच्चरे च विकासते। रा---३४

वंशवीजे यवफली वत्सके धान्यमाक्वे॥ २३॥ देवप्रियः श्रगस्यः स्थादचाम्बेतादिपिच्छ्रो। \* गोलोग्यां रहज्जनं प्रोत्तं लग्जने वक्तमूलके ॥ २४ ॥ कुङ्गमे रामठे बाङ्किबलायामोदनी भवेत्। महासमङ्गा चैष्वर्थां जटामांस्यां जटा स्मृता॥ २५॥ कस्तूरी स्गनाभी च धुस्त्रे परिकीर्त्तिता। इंसपाद्यां सुसल्याञ्च ख्याता गोधापदो बुधैः ॥ २६॥ तपस्ती हिङ्गपत्राष्ट्र प्रकीय्य रीप्य-मुक्तयोः। तारं स्थानाषपर्यां तु लिङ्याञ्चाहः स्वयम्वम् ॥ २०॥ सहस्रविधी कस्तूर्यां रामठेऽयानकेसरे। पुनागे तुङ्गमाचळ्युस्तिवद्वान्यविश्रेषयो:॥ २८॥ मसूरोऽप्यंथ विश्वायां श्रुग्ठी प्रतिविषा तथा। श्रीगसं गर्भपाषाणे गर्भसारेऽथ पिक्किले ॥ २८ ॥ शालाली शिंशपे वासा-वहत्यी हिंसिकाभिधे। मर्कटस्वजमोदायां वनीकसि च विश्वतः॥ ३०॥ स्याताकुली गुड्चां तु विश्रत्यामय तेजिनी। तेजीवत्यां तु मूर्व्वायां चाङ्गेरी-लोणशाक्योः॥ ३१॥ लोणिका चापि पिखाकं तिलकिष्ट-तुक्ष्वयोः। व्रह्त्यां चैव वन्ताके वार्त्ताकी च सदाफलम्॥ ३२॥ उद्मबरे विल्ववृत्ते लज्जा-खदिरवृत्त्वयोः। खदिरे चाथ सासुद्रं लवणे चाब्धिफेनके ॥ ३३ ॥

<sup>\*</sup> दिपिक्करौत्यत दिपिक्कदौति पाठान्तरम्।

## एकार्षादिवर्ः।

यम्बिलो गोत्तर विख्वे कट्का-मीनपित्तयोः। मत्यपित्ताऽय रजनी हरिद्रा-नीलिकाख्ययो: ॥ ३४ ॥ मिश्रयके मुरल्याञ्च वातपत्रोऽय मुस्तके। अब्दोऽभ्रको खोतपद्मे पुष्करं पुष्करे मतम्॥ ३५॥ तुण्डिकेथ्यां च कार्पासे तुण्डिका च प्रशस्यते। धुस्तूरे च विद्धे धूर्तः श्रीवेष्टे सूचिपत्रके ॥ ३६ ॥ व्याधूपो हिंमांशी स्याकार्पे च प्रकीर्तितः। \* जातीफलं तु शैलूषे श्रीफले च सितावरी॥ ३०॥ स्चिपते तु वाकुचां प्रकरा-गण्डदूवयोः। मत्यि जिल्ला तु द्राचायां चराष्ट्रे तापसप्रिया ॥ ३८ ॥ फञ्जा तु वोकड़ो चैव अजान्त्रग्रन्तु प्रचचते। श्रकावर्त्ते रवी सूर्यः पेयं चीरे जले स्मृतम् ॥ ३८॥ कपूरि चुक्रके चन्द्रः चौद्रे ताप्ये च माचिकम्। मिश्चिष्ठा-तगरे भण्डी तूच्चटा गुच्च-मुस्तयोः ॥ ४०॥ सुवर्चलं मातुलिङ्गे रचके च सुवर्चला। श्रकाविर्ते तु मण्डूक्यां क्रोबेर-पिचुमर्दयोः ॥ ४१ ॥ निम्बोऽय सप्तलायान्तु सप्तला नवमिष्नका। लाङ्गल्यां गजिपिपत्थां स्थाता विक्रिधिखा तथा॥ ४२॥ च्योतिषात्यां काकजङ्गा पारावतपदो तथा। दुरालभा यंवासे च यासे च चुरको मतः । ४३॥ गोत्तर कोकिलाचे च त्तर गोकाएके त्तर:।

<sup>• &</sup>quot;च प्रवीत्तिः" इत्यम "त्विन्दुरीरित" इति पाठान्तरमस्ति।

पुक्तरञ्च पलाग्रे च चीरश्रेष्ठः प्रकीर्त्तितः॥ ४४ ॥ सोमो धान्याभ्वके सोमे प्रिया मद्येऽङ्गनान्तरे। मुनिद्विष्ट्केऽगस्थेऽयाम्णालमुशीरके ॥ ४५॥ लामज्जने ब्रह्महृची रत्नागरत्ये पलाशने। वटे प्रक्ते च शङ्गो स्थात् कान्तारो वनवंशयो:॥ ४६॥ भृत्येण धान्यके छत्रं मूलके शियुसूलके। मूलकञ्च यमानी तु दीपिका-वस्तमोदयो:॥ ४०॥ एलबालुककर्वाविल्वं चीरभूरहम्। ताम्बं चोदुम्बरे चाथ भूर्जन्द्रा अवणी तथा॥ ४८॥ रीत्यां पुष्पाञ्जने रीतिः सचिवो मन्त्रि-धूर्त्तयोः। चाणका मूलके मिश्रे शालयोऽधाकसारिवे॥ ४८॥ श्रास्फोतायान्तु पर्जन्यो दृष्टि-दाक्हरिद्रयोः। लकुचं चुक्रवास्तके लिकुचेऽय गुणा मता॥ ५०॥ दूर्वायां सांसरोहिण्यां सातला मांसरोहिणी। उभे चमकषायन्तु नोवारे पिग्डकव्र \*॥ ५१॥ सुनिप्रियो वरायान्तु गुड्चो तु विङ्क्षके। रसन्तु पारदे बोले रसः पारद-चर्मणोः ॥ ५२। भक्षकः शुनके ऋचे पश्चिन्यां निननोत्त्विभी। किंशुके प्रवरो ख्याती श्वारूके परिकोत्तिताः॥ ५३॥ चित्रके मिथिकावीजे ज्योतिष्कश्वाय वार्षिके। त्रायमाणाऽन्य पृष्ट्याच्च मेथिका-चित्रमूलयोः ॥ ५४॥

<sup>\* .</sup> पिग्डकर्वु र दत्यत पिग्डखर्ज्र इति पाठभेदः।

वसरी चाथ कलभो धुस्त्रे च गजाभके। व्रटि-नोलिकयोरेला शिख्राखा च मयूरके॥ ५५॥ सुवर्णयूथिकायाञ्च कारवे क्चके तथा। तत्योक्तं क्षण्यालवणं दाङ्मि च कपित्यके ॥ ५६ ॥ : स्मृतं कुचफलं शाक-श्रेष्ठः कुषाग्डके तथा। कलिङ्गे च स्मृतञ्चाय खगो वायौ च पचिणि ॥ ५०। धनुर्वचो धन्वनागे स स्याद्वलात द्रत्यपि। घेटुको खङ्गिष्याञ्च प्रथिष्याय चेतना॥ ५८॥ पथ्यारुष्कसु निचुले अशोके वज्जुल: स्मृत: । कपिक च्छां त्वपामार्ग मर्कटी चान्यपिचणी। ५८॥ भारद्वाजो भवेदन्य-कार्पासे चाथ गुगाली। दह्नागुरी पुरच प्रोक्ताऽय जतुपतिका ॥ ६०॥ त्तुद्राश्मभेदे चाङ्गेर्य्यामतमी ग्रालिपणिका। एकमूला तु कुमी स्थात्पाटली-द्रोग्पुष्पयी: ॥ ६१॥ वाराही च हरिक्रान्ता विशाकान्ताऽभिधा मता। सारङ्गञ्चातके रङ्गौ शङ्को वारिभवे नखे॥ ६२॥ मांसलं तु फले प्रोक्तं वन्ताके तु कलिङ्गके। निष्यितिकायां वंशाग्रे करोरं सम्प्रकोिर्तितम् ॥ ६३ ॥ माषपर्णान्तु गुञ्जायां कामाजी चाथ पूतना। गम्धमां स्यां हरोतकां चित्राङ्गं स्नेक्तालयोः ॥ ६४ ॥ श्रद्धोलको तु मदनं ख्यातं गन्धोत्कटे वुधैः। तिनिशे शिंशपायान्तु भसागर्भः प्रकौर्त्तितः ॥ ६ ५ ॥ 🕐 वाते मन्द्रदे चैव खातो वैद्यैः समोर्णः।

चीरं दुग्धे तवचीरे \* चवयः चुतकासयोः ॥ ६६ ॥ सितमन्दारके पुष्प-विशेषे कुरवः स्नृतः। सुषवी कट्डुच्याच विश्वता स्थूलजीरके॥ ६०॥ काएको खदिर प्रोत्ता हन्ताके चाय नीसिका। सिन्दुवारे तु नीलिन्यां पिके चैवाय कोकिला ॥ ६८॥ कोकिलाचे च गान्धार्थां पत्नी स्थात्सा यवासके। चनाक्री चैव रोहिखां मिस्त्रष्टायां प्रकीर्तिता ॥ ६८ ॥ मस्रा विव्वतायाञ्च प्रोन्ना धान्यविश्रेषके। गिरिजं गैरिकं प्रोक्तं शिलाजतु प्रशस्यते ॥ ७० ॥ चन्द्रिका चन्द्रकान्ती च निग्र्डियाच प्रकीत्तिता। फची योजनबच्यां तु भाग्यां चैवाय नीलिका ॥ ७१ ॥ म्गाची त्रीफलीकायां म्गाची धात्रिकाफलम्। ख्याताऽमृतफले चाथ ग्यामेत्तुः कोकिलाचकः॥ ७२॥ द्रश्वरके वक्रश्रखां कट्बिकी प्रचचते । दन्यन्तरे विभारण्डां च प्रख्याता कर्त्तरी बुधै:॥ ७३॥ प्रभया च समाख्याता हरीतकामृणालयोः। जन्तुकायां जनन्यान्तु भामरी च भिषम्बरै:॥ ७४॥ गोरसे रोचने गव्यं कार्पास्यां चव्यचव्यके। गोरोचना-रोचनायां ख्याता स्यादंशरोचना ॥ ७५ ॥ च्योतिषात्यां पिष्कभेदे पिङ्गला च प्रकोर्सिता। षमृते शालिपर्वान् सुधा च परिकोक्तिता। रसराज: समाख्यात: पारदे च रसाञ्जने ॥ ७६ ॥

<sup>•</sup> तवबीर दुखल नवनीर दलपि पठ्यते।

वस्नोकरको सितपाटलायां कुबरनेताऽथ जटादिमांस्थाम्। मांसी रदन्यां लवणे महीजी कान्तायसाश्मे तु हि रोमकाख्यम्॥ ७७॥ दृति द्वार्थाः।

## अथ त्रार्थाः।

सितंजे श्रांपित च वासन्त्यां माधवी भवेत्।

ण्योतिषात्यां किणिश्चाञ्च सुपुष्पगं कटभी स्मृता ॥ १ ॥

पुननेवेन्द्रगोपी तु वर्षाभूदेईराः स्मृताः।

सुकुमारसु श्वामाके चम्मके चवके तथा ॥ २ ॥

स्मृक्षा तु सुकुमारायां नेपाली मालती स्मृता।

महाबला गवाची च गिरिकणीं गवादनी ॥ ३ ॥

ादिव्यद्वासिदे च निम्बे च लशुने तथा।

कटुका वंशदूर्वासु शतपर्वा च किंशुकः ॥ ४ ॥

ज्योतिषात्यां पलागे च नन्दीवृच्छिश्य लाङ्गली।

हिल्यां गजपिप्पत्यां नारिकेले प्रशस्ति ॥ ५ ॥

कदम्बे मिक्कास्ये च शिरोषे वृत्तपुष्पकः।

गिरिकणींन्द्रवारुष्यां पिण्डिन्याञ्च गवादनी ॥ ६ ॥

शिरोषे मधुके दन्यां मधुपुष्यन्तु वञ्जलः। श्रशोके चैव भेरिएयां निचले चाथ नाकुली ॥ ७ ॥ सर्पाच्यां सितचुद्रायां यवतिक्तेऽय दर्रः। भक्षातके ऋषभकेऽनड्डि च प्रशस्यते॥ ८॥ मयूरके मेथिकायां चित्रके च भवेच्छिखों। कद्खामजमोदायां गजे इस्तीति संज्ञका॥ ८॥ षमोघा पद्मभेदे स्यात् पाटल्याञ्च विलक्षके ॥ कुल्माषः कान्तिके वंशे गन्धमाल्यां सुविश्वतः॥ १०॥ सामायां महिषीवसी-ब्राह्मो-हमनताः स्नृताः। वंशे स्थामारिकेले च ताले च त्याराजक:॥ ११॥ मुस्तायामभ्रको मेघे घनश्वाय पित्हप्रिय:। श्रगस्ये भुष्टराजे च कालशाके च विश्वतः॥ १२॥ दमागठस्त चाङ्गेर्थां जम्बोरेऽथ कपित्यके। दच्चोऽरूकरे प्रोत्तो ष्टश्चिकात्याच चित्रके॥ १३॥ विड्ङे च जयन्याच्च मोटायां च बला स्नता। श्रास्त्रातको शिरोषि च प्रदे चैव कपोतनः॥ १४॥ कुडुच्चां कारवज्ञी कार्डीर चीरपद्मके। यवासे चुद्रखदिरे कार्पासे च मक्डवा ॥ १५ ॥ समुद्रान्ता च स्प्रकायां कार्पासे च यवासके। मण्डुकपणी मण्डुकां मिस्त्रष्ठाऽऽदित्यकान्तयोः॥ १६॥ ऋषभके तु वासायां बलीवर्दे व्रषः स्मृतः। चाम्पेयं चम्पके प्रोक्षं किञ्चल्के नागकेसरे॥ १७॥ उशीरे च लेवक्ने च श्रीखण्डे वारिस्रभवः।

## एकार्यादिवर्गः।

पिलतं शैलजे श्वामे शुभ्वकेशे च विश्वतम् ॥ १८॥ कुन्दुरको धूपभेदे शक्कवाच द्वणान्तरे। पृथ्वीकायां चिद्गपची स्थलेला कलिका स्नृता॥ १८॥ शतपत्नी राजकीर कमले पुष्पभदके। न्यग्रोधस्वाखुपर्याञ्च विषपर्यां वटे सातः॥ २०॥ सुद्राग्निमखे तर्कारो जोमूते चाग्निमखके। खेते रीप्ये च मीनाण्ड्यां सिता च परिकीर्त्तिता ॥ २१ ॥ सोमवल्कसु रोठायां कदरे क्रण्णगर्भके। शैलेयके शिलाह्वा च कुनव्याञ्च शिलाजती ॥ २२॥ पाटलायां माषपखां काश्मध्यां क्रणवन्तिका। जटामांस्याच मांसे च लाचायाच पतं.स्तम्॥ २३॥ समङ्गीयां रक्तपादो मिञ्जिष्ठा च बला स्मृता। भक्कातको विल्वतरी पार्थे वीरतरः स्मृतः ॥ २४ ॥ दु:स्पर्शायां कर्एकारी कपिकच्छद्रालभा। वसादन्यां गुडूची च तार्ची च गजिपपली ॥ २५॥ श्रामग्डे पुष्करे कञ्जे पद्मपदं प्रचच्चते। कालेयकं तु दार्थाञ्च कुङ्गमे हिरचन्दने ॥ २६ ॥ श्रीखग्डे चाजगन्धे स्थाच्छ विष्टे तिलपणिका। लोभ्रे पूगीफले दैव तूले च क्रमुक: स्मृत: ॥ २०॥ पिप्पत्यां यृथिकायाच्च जोरके माधवी भ्वेत्। श्रजमोदा शताद्वायां मिशिश्वेव शतावरी ॥ २८॥ चपुस्यां कर्कटो तौसी तथा स्यादनकर्कटो। कुस्तुम्बर्याञ्च भूधावरां धान्यं वीद्यादिकं सातम्॥ २८॥

वपुसी देवदालो च घोटिके शफले स्मृता। तग्ड्ल्यां यवतिसा च प्रापाड्ल्यब्दनादयोः ॥ ३०॥ सुरदार्गेन्धबध्वी श्रण्डायां गन्धमादिनी । श्यामेचुके चुरकेऽपि काकाचे कोकिलाचक: ॥ ३१ ॥ वराङ्गं मस्तके गुष्टो लचायाच्च प्रशस्यते। कार्यां खेतिकि शिच्चाच कटभ्यां गिरिक शिका ॥ ३२ ॥ पतङ्गोऽर्के मधूके च पद्ररञ्जनके तथा। द्राचा च शतवीर्य्यायां दूर्वा चैव शतावरी ॥ ३३ ॥ ग्रुग्ठी प्रतिविषा चैव विश्वायाच्च ग्रतावरी। जया हरिद्रा विजया जयन्याञ्च प्रशस्यते॥ ३४॥ कच्छ्रायां दुरालभा खयंगुप्ता यवासकः। पुग्छे चौ चाथ गोधूमे रसाले च प्रचचते॥ ३५॥ े द्राचायान्तु रसाला स्याहच्यते च भिष्यवरै:। हैमवत्यां वचा खेत-चीरिणी लोमशा स्नुता ॥ ३६ ॥ विल्वे धावीफले चैव श्रोफलं चार्ट्रचिक्कणे। जात्यां पचिविशेषे च कमलं सारसं स्मृतम्। तिलको च किन्नरहा सुषवी केतको भवेत्॥ ३७॥ वंशः सर्जद्वमे वेणौ कुलान्त्राये च की सितः। सिन्नि वत्सनाभे च व्याने चैव विषं स्मृतम्॥ ३८॥ ख्यसकन्दो मुखालुः स्यात् शूरणं इस्तिकन्दकम्। श्राम्त्रातके पोतनकेऽप्यिन्तिका च पलाशिका॥ ३८॥ विषदोखां महानिखे मदने विषमुष्टिकः। तगरे कुङ्गमे प्रोक्तो धुस्तूरे च शठ: स्मृत: १। ४०॥

कपित्यः खर्षय्याच कुषाग्डे नागपुष्पके। तिसको चातिसुको च द्रचुभेदे च पुग्ड्क: ॥ ४१ ॥ श्राखोटे वारुणी चैव गवाच्यां चर्मवादिनी। तीयवन्नगञ्च काण्डोरो महादुग्धाऽसतस्रवा ॥ ४२ ॥ पृथ्वां पुननेवा मेदा धारिणो च प्रशस्यते। मुचुकुन्दे जयापुष्ये गणेथ्यां इरिवल्लभा ॥ ४३॥ कामुको लघुकाश्मर्थां कैड्य्यीऽन्यकरञ्जके। द्राचारन्तरे शिखरिणो नेवाच्यां दिधभेदके ॥ ४४ ॥ कुटजेन्द्रयवी प्रोत्ती पुष्पकासोसवसको। चौद्रे मद्यान्तरे प्रोक्तो मध्यध्यां मधु: स्मृत: ॥ ४५ ॥ चटको खरसे चैव नोलकारो मयूरको। श्रीणितं कुङ्गुभे रक्तो रक्तगन्ध दति स्मृतम्॥ ४६॥ तर्कारो देवदाल्याच्च ऋरण्यां विक्रमण्डले। वसर्थां द्विविके चैव काकबन्धा सक्तत्रजा ॥ ४०॥ कटुङ्गराञ्च कटभ्याञ्च पटोल्यां दिधपुष्पिका। धुस्त्रे केसरे हेन्त्रि सुवर्ण सम्प्रचत्तते ॥ ४८ ॥ सुवर्णायां इरिद्रायां वार्गणो कणगुग्गुल:। वाराष्ट्रां शिशुमार्याञ्च कन्दभेदे च शूकरी ॥ ४८॥ पलाण्डुन्तरे लसुने मूले चाणक्यसंज्ञके। महाकन्दः समाख्यातो वैद्य-शास्त्रार्थ-कोविदेः ॥ ५०॥• लोहे च वनरकायां लघुपाषाणभेदके। विष्वेतेषु च गिरिजा प्रोत्ता यव भिषय्वरै:॥ ५१॥ जरणः कासमर्दे तु रामठे क्रण्यजीरके।

स ग्रमं जायते तीन्ह्यां तगरे च प्रशस्यते ॥ ५२ ॥
दुरालभायां कापिकच्छुके स्थात्
तथा शिखर्थां दुरिभग्रहा च ।
महासमङ्गा बहुप्रतिका च
सा सारिवा स्थात् फणिजिह्निकायाम् ॥ ५३ ॥
दति लार्थाः ।

# श्रथ चतुरथीः।

प्रक्तिकायान्त चाङ्गेथां मोचिका चाम्विश्वके।
वयः खायाञ्च काको खी दार्वी च सो मवसरी ॥ १ ॥
जन्तुकायां प्रवदात्रां षट्पद्यां भ्रमरी त्वची।
भ्रमरो चारको वैद्य-प्रास्त्रमायुष्पते स्मृतः ॥ २ ॥
प्रमया चिभिटा बस्या कर्कोटो च स्मादनी।
पष्यायां संप्रवच्छान्ते चतस्त्रश्व भिष्णवरैः ॥ ३ ॥
कुष्ठे कुन्दुक्ते निम्बे राजके राजभद्रकः।
कटके काचके लोहे तिलके ग्रम्भिदकः ॥ ४ ॥
मोनाख्यायां महाराष्ट्रगं काकमाच्यां ततः परम्।
ब्रह्ममण्ड् किकायान्तु मत्याची च प्रचचते ॥ ५ ॥
नक्षभ्यः की प्रिके स्थादलु जे दुण्डुभे पुरे।
प्रिपाऽजगन्धाकारिका संख्याको च जमोद्रिका ॥ ६ ॥

## एकार्थादिवर्गः।

पञ्चास्ये मर्कटे चाम्बे मग्डूके च हरि: स्नृत:। श्यामालङ्गा विपूटायां स्थूलैला वृत्तमिलना॥ ७॥ लोइस लोइजे कांस्ये क्षणालोहे तथाऽगुरौ। खर्ज्यां नारिकेले च ताले वंशे दुरारुहा । प शुर्छोमरिचपिप्पच्यां कणामूले षडूषणम्। श्रग्निस्वरुष्करे जारे निम्ब्के चित्रके तथा॥८॥ भूताङ्ग पत्वपामार्थे सुकुमारश्व राजिका। त्वचे चाचबले चैव प्रोक्तस्तत्र भिष्यवरै:॥ १०॥ शमी हरिद्रा विधिय लच्मो स्थात्पद्मचारिणो। जम्बूकी सोममस्याची कोड़ी ब्राह्मी च कोर्त्तिता॥ ११॥ मार्कवे भामरे सङ्गस्वचे पचित्रिधके । रोचनं स्याद्दां इसके जन्मे निम्बे च पूरके ॥ १२ ॥ सिताने दमने व्याघ्ने रुग्भेदे पुण्डरीककः। जलजं मीतिक प्रक्षे लोणचारे लवक्षके ॥ १३ ॥ बस्याककरिकी चैव द्वहत्यन्या च लक्षाणा। स्तदा पुत्रदायान्तु चतस्तः परिकोत्तिताः ॥ १४ ॥ उशोरं राञ्चनश्चैव मधुपुष्यश्च बञ्ज्लः। दीर्घपत्रे च केतक्यां कन्यायां दीर्घपत्रिका॥ १५॥ वासन्ते रुचके प्रचः कलिङ्गे देवसर्षपः। लामज्जको दीर्घमूलं यासे विम्नन्तरे शहे ॥ १६॥ तथा स्याच्छालिपर्याञ्च दीघमूला स्नृता बुधै:। रामायां त्रायमाणायां कन्याऽश्रोकश्च सातला ॥ १७॥ श्रमृतं वेदनचारे सुधायाच्य तथा विषे।

वराहः शिशुमारे च वाराह्यां शूकरे घने ॥ १८॥ वाराहे वज्जले कासे नादेयी जलवेतसे। शारदो वकुले राष्ट्रगं सारिवाक्त शास्त्रयोः ॥ १८ ॥ कुष्ठको वार्षिकायाञ्च फलिन्यां योषिति प्रिया। काश्मीरं कुङ्गमे देशे पौष्करे सगनाभिजे॥ २०॥ वेसरो वकुले हेन्त्रि किञ्जलो च कसोसके। जम्बीर: स्थान्मरवके गुच्छे चार्जनयुग्मके ॥ २१॥ वसुको वसुराजार्क-कृष्णागुरुपुनर्नवाः। जपानृकन्दान्यसुद्रा-मुसुकुन्देषु लस्मणा #॥ २२॥ इपेणे सारसे कामी चक्रे पारावते तथा। मूषको कुक्टे कौद्यां विश्विके च बहुप्रज: ॥ २३॥ श्रजशुक्को च मिञ्जिष्ठा-युक्ता कर्केटशृक्किका। प्रतिविषासमायुक्ता शृङ्गाञ्चैव प्रशस्यते ॥ २४ ॥ सुरसे तुलसी ब्राह्मी निग्र्ष्डी कणगुग्गुलु:। चोनायां कारबल्याञ्च वचायां लवणे पटः ॥ २५ ॥ पाटल्यां श्यामिकिणिहो ताम्त्रविह्यो तथाऽपरम्। जीवन्तिका तामपुष्पां कथिताः शास्त्रकोविदैः॥ २६॥ हिङ्गले कुङ्गमे रत्तामस्रे चोत्तञ्च पद्मके। दुग्धी गोडुभूपलाश्र काकोत्यां दुग्धफेनके॥ २७॥ मुसली खण्ली चैव कण्टकारोन्द्रवारणी। श्राख्याता हेमपुष्पराश्व नानार्धन्नविशारदै: ॥ २८॥

<sup>\*</sup> प्रिकोध्यं भ्रोकः पुराकान्तरे दृष्यते।

निशायाचैव नीलिन्यां हरिद्रायामलक्तके। रजनीति समाख्याता श्रायुर्वेदेषु धीमता॥ २८॥ इति चतुरर्थाः।

## षय पञ्चार्थाः।

--·:-\*:---

श्रजमोदाऽजगन्धा च शिख्यडी कोकिलाचक:। अपामार्गसु पञ्चेते मर्र द्रित शब्दिता:॥ १॥ कदली शाल्मलो मोचा नीलो शोभाञ्चनं तथा। पच्चस्वेतेषु मोचाख्यां प्रयुद्धन्ति भिष्यवराः॥ २॥ सुरिभः शक्तको वोकं कदम्बस्यम्यकः सुरा। ययो दभी हरिद्रा च पवित्रे हिज्जलस्तिल:॥ ३॥ यमानी जीरकश्चैव मोदारका रक्तचित्रकः। निम्बुस्रेति च पन्नैवं दीप्यकाः समुदाहृताः ॥ ४ ॥ कपिकच्छः कोविदारः पद्मगः क्रतमालकः। तथा किन्नरहा चेति कुग्डलोपञ्चकं स्मृतम्॥ ५॥ शलाट्रिग्नमन्यश्च चुद्राग्निमधनं तथा। कारमोरी शिंशपा चैव श्रीपणीं पञ्चधा स्मृता ॥ ६ ॥ महासमङ्गा वन्दाका जतुका चामृतस्ववा। महामेदा च पश्चेता ज्ञेया वचकहा देवुषे:॥ ७॥ गोविश्रेषे सगादन्यां शिश्रपारेणुकाह्मयोः। रीत्यकारे च चिबुधैः कपिला पश्चसु स्मृता ॥ ८॥

कायस्थायाञ्च काकोस्यौ पर्यंसा बहुमञ्जरो। व्यालस्तु चित्रक-व्याघ्र-सिंह-दुष्टिहिपादिषु ॥ ८ ॥ व्यक्ताके चान्यवाक्ण्यां चुद्रायां चिभिटाह्मये। लिङ्गिन्याचेति पच्चसु ज्ञेया चित्रफला बुधै:॥ १०॥ वर्षरो हिङ्गले बाले भारङ्ग्रां हरिचन्दने। श्रसित चार्जने चैव निधतः श्रास्त्रकोविदैः ॥ ११ ॥ यमान्यामजमोदायां वचायां दोप्यके तथा। श्ररत्तलश्रने चैव ह्यूयगन्धा तु पञ्चसु ॥ १२ ॥ महाबलायां सम्प्रोत्ता सहदेवी तु नोलिनी। वसादनो देवसहा पिप्पलो पञ्चसु साता ॥ १३॥ ज्योतिषात्यां काकतुण्ड्यां काकमाच्यां तथैव च ! वायसो काकजङ्घायां काक्याञ्चेव तुंपञ्चधा ॥ १४ ॥ लिङ्गिनी स्वर्णजीवन्ती रीट्रो स्यान्नाकुली तथा। बन्धाककीरको चैव ईख्छां सम्प्रचत्तते॥ १५॥ वसन्तदूत्यां गणिकारिकाऽऽम्ववासन्तिकापाटलकोकिलाश्च। वसादनी वाकुचिका गुड़्ची सोमा समग्डू किकसोमवन्नग्राम्॥१६॥ चक्रो नखान्तर कोके दहुन्ने तिनिश्रे खरे। सिन्धुजे तिलके धावगां पारदे टङ्कणे शिवम् ॥ १०॥ जाती सुरोरो कट्तुम्बिनो च छुछुन्दरी रेखुरसाऽजपुत्री। खर्गेऽप्ययो गुग्गुलुकेसराखु-श्रठेषु धीराः कनकं वदन्ति॥ १८॥

दति पञ्चार्थाः।

## यथ षड्याः।

वृह्चला वरी ताली कटुकाऽतिविषा तथा। काकोली चैव षड्वर्ग वीरायाञ्च प्रचत्तत ॥ १ ॥ सातला चीरकाकोली विभाग्डी चाजम्ह क्लिका। कुञ्जरो दर्रस्वेव षड्विषाणीति कीर्त्तिता॥ २॥ नीलदूर्वा निशाऽऽह्यश्व रोचना च हरोतको। बच्चपुष्पी भिषम्बर्यै: शिवायां षड्मी स्मृता: ॥ ३ ॥ निम्ब-मुद्धेरि-तालीसं मरिचं वृत्तमूलकम्। पलाण्डुस्रेति षड्मी निम्बसंज्ञाः प्रकीर्त्तिताः ॥ ४ ॥ मूर्वा सप्तका सहदेवा देवद्रोणी च केसरम्। श्रादित्यभक्ताः षडिति देवीसंज्ञाः प्रकीत्तिताः ॥ ५ ॥ ब्राह्मणः चित्रयो वैश्यो दन्तः सर्पः खगस्तया । हिज-हिजमाशब्दाभ्यामीरिताः सूरिभिः सदा ॥ ६ ॥ गवादनी चैव दूर्वा गग्डदूर्वा च इस्तिनी। प्रतीची मदिरा चेति वारुखां षट् सुसमाताः॥ ७॥ हपुषा पीतनिगुण्डी विश्वाकान्ता जयन्तिका। शिताद्रिकणी-प्राक्षिन्धी षडेता अपराजिता: ॥ ८ ॥ कुमारी च वराही च बन्धाककीटकी मुदु:। 'खूलैला खलपणीं च षट्कन्या ख कुमारिका। ८॥ वीजहुम गर्ज चैव सोसके नागकेसरे।
विषे च पत्रगे चैव षट्स्को नाग इत्यपि॥ १०॥
स्स्मेला च महाराष्ट्री मत्याची काकमाचिका।
गण्डदूर्वा च गण्डूकी मत्यादन्यां षड़ीरिताः॥ ११॥
माणे कलिङ्गे कोशान्त्रे शख्ये काके च धूर्त्तके।
मदनश्व समाख्यातः षड़मी समुदाहृताः॥ १२॥
दोड़ी गुडूची मेदा च काकोली हरिणी तथा।
जीवन्ती चैव षट् प्रोक्ता जीवन्त्याञ्च भिषग्वरैः॥ १३॥
धूम्बाट सङ्गोः खलु मांसले च प्रचे शिरीषे कुटजे कुलिङ्गः।
द्राचा च दूर्वा जरणा कणा च क्रणाभिधा वाकुचिका कटुश्च॥१४०

## अय सप्तार्थाः।

---·\*

भद्रायान्त बला नीली दन्ती काश्मरी सारिवा।
खेताद्रिकणीं गौरी च सप्त प्रोक्ता भिष्यवरै:॥१॥
भिष्मिष्ठा कटुका पथ्या काश्मरी चन्द्रवक्षमा।
वन्दाको रजनीं चैव रोहिण्यां सप्त च स्मृता:॥२॥
धाली वहुफलायां स्याक्क्टिनी काकमाचिका।
कामोजी च ग्रशाण्ड्रली कटुहुश्ची च बालुकी॥३॥

मगड्की ब्रह्मजा शहु-पुष्पी ज्योतिषाती सुनि:। विषाक्रान्ता वचा खेता मेध्यायां सप्त सम्मताः॥ ४॥ श्राखुकणीं सुतश्रेणी इन्द्राह्वा च कलिङ्गकः। गग्डदूर्वा गवाची च चित्रायास्चमेकतः॥ ५॥ रास्ना पाठा प्रियङ्ग्य सितस्तुद्रा हरीतको । श्रेयस्याचेति सम्प्रोत्ता श्रम्बष्ठा गजिपपली ॥ ६ ॥

द्रति सप्तार्थाः।

## यथ यष्टाथ

विजया काश्वनदन्दं मिश्जिष्ठा च वचा तथा। स्यात्तया खेतनिग्राडी जयन्ती काञ्चिकाऽभया॥ १ ॥ एरग्डनद्याम्बलताकरञ्जाः स्याद्वह्यदग्डी पनसः कुसुभः। स्वाह्नोत्तरः कार्टफले च धूर्त्ती भिषम्भिरष्टाविति सम्प्रदिष्टाः ॥२॥ खर्णे किपच्छे दिधनारिकेलयोः स्याज्जीवके चेत् स्थलपद्मके तथा। मयूरकेती समधूकके तथा माङ्गल्यमष्टाविति सम्प्रचत्तते ॥ ३॥

इत्यष्टार्थाः।

0

## श्रय नवार्थाः।

-0 \* 0-

वातारिर्जतुकायाश्व भक्षां नीलदवज्जयोः।
टेन्दुकामण्डयोभीर्ग्यां निर्गण्डां शूरणे स्मृतः॥१॥
धात्री गुडूची राम्ना च दिधा दूर्वा हरीतकी।
लिङ्गिनी तुवरी मद्यं धीमतायां नवीषधी॥२॥
बाह्मी वराही लश्चनी विषश्च श्रुक्तादिकन्दः सितकण्टकारी।
भूभ्याहुली चेदपराजिता च श्रुग्होति चैतासु महीषधी स्थात्॥३॥
दति नवार्थाः।

## अथ दशार्थाः।

सितायां वाकुची दूर्वा मद्यं धात्रो कुटुम्बनी। चन्द्रिका च प्रिया पिङ्गा त्रायमाणा च तेजिनी॥१॥ इति दशार्थाः।

# षयेकाद्यार्थाः।

---oo\*oo---

स्यादश्वमांसी तुलसी हरिद्रा तालकाथा रोचनहेमम जनप्रिया योजनवित्तका स्थात् समित्तका चन्द्रशशी च गीथाम्॥१॥ दूर्वा निशा ऋषिवचा प्रिया च सा माषपणी शिमिरोचना त्वथ । त्रायन्तिका जीवनिका महाबला मङ्गल्यकायामिति चन्द्रमाह्नयाः ॥ २ ॥ प्रियङ्गिक्त्रा तिष्ठता कणाङ्मया वन्दाकदूर्वा तिष्ठता कणाङ्मया वन्दाकदूर्वा तुलसी च नीलिनी । दुर्गा खगः कस्तुरिक्षणासारिवा ध्यामा महीन्दुः कथिता भिष्ठग्वरैः ॥ ३ ॥ इत्येकाद्रशार्थाः ।

दशं विचिन्खं विनिवेशिततत्तदेका
- जैकार्थनाम-गण-संग्रह पूर्णमेनम् ।

वर्गं विचार्थं भिषजा बहुभिक्तभाजा

न्नेया खयं प्रकरणानुगुणाः प्रयोगाः ॥ ४ ॥

एको यश्व मनिखनामचतुरो यश्व हयोरिखनोस्यचाश्वाचतुरो नृपश्चवदनो नान्त्राऽरिषसां जयो ।

एकार्थादिरमुष्य नाम-रचना-चूड़ामणी यस्त्रयोविंशोऽसी समपूरि सार्द्वममुना ग्रन्थेन वर्गो महान् ॥ ५ ॥

दित श्रीनरहरिपिख्डितविरिचते निचल्दुराजापरपर्यायक्त्यिभि
धानचूड़ामणाविकार्याद्यभिधानस्त्रयोविंशो वर्गः।

सम्पूर्वोध्यं ग्रम्यः।